

श्रीमच्छंकराचार्ये,विराचत

8 20 E

## चर्पट पंजरिका।

मूल भाषा समश्लोकी पद्य और विवेचन सहित।

लेखक-

व्यरमहंस स्वामी योगानंद (त्र्राख्न वाले बावा)

वेदान्त केसरी कार्यालय,

सर्वे अधिकार सुरक्षित।

१०००] संवत् १६८७ [मूल्य १)

मुद्रक और प्रकाशक-

बाबू सूरजभान गुप्त, केसरी पेस, वेलनगंज-आगरा।

## **त्रमुक्रमिका**।

| स्ल | ोक                                        |        |         |         |     | वृष्ट       |
|-----|-------------------------------------------|--------|---------|---------|-----|-------------|
| 8   | स्होक                                     |        |         |         |     | Ę           |
|     | एक वृद्धका सा                             | ट पर ह | वैठकर ज | ाप करना |     | 4           |
|     | तू तो आज रात                              |        |         |         |     | •• १३       |
|     | जगतदास वैश्यको मरनेके समयमें किसोने सहायत |        |         |         |     |             |
|     | नहीं की i                                 | •••    | •••     | •••     | ••• | ६ई          |
| 2   | श्लोक                                     | ,      | ***     | •••     | ••• | २१          |
|     | किसानका लड़                               | कार    | •••     | •••     | ••• | २७          |
|     | पंडितकी मार्मि                            | क कथा  | 11      | •••     | *** | 3.9         |
| 3   | श्लोक                                     | •••    |         | •••     | ••• | Ro          |
|     | बुद्धियाकी आंस                            |        | •••     | •••     | ••• | ४४          |
|     | वाक्सिंख राजवु                            | मार ।  | •       | ***     | ••• | ५१          |
| R   | श्होक                                     | •••    |         | •••     | ••• | <b>પ</b> હે |
|     | पहाड़ पर का स                             | राधुका | वृतान्त | ١       | ••• | 48          |
| 4   | <b>रहोक</b>                               | •••    |         | ***     | ••• | 99.         |
|     | आनन्द्पुरके मार                           | पिर ता | माशा ।  | •••     | ••• | 95          |
|     | जुलाह और लो                               | हार ।  |         |         | *** | 60          |
| 8   | श्रोक                                     | ٠      |         | •••     | ••• | cé.         |
| •   | भोगीपुरका उग                              | ı      |         | •••     | *** | ६२          |
|     | अन्धश्रद्धाका दृष्                        |        |         | •••     | ••• | 23          |
| 9   | <b>रहोक</b>                               | •••    |         | •••     | ••• | 900         |

## [ २ ]

|    | संत और पांच पुर    | वाः .         |         | •••   | १०४           |
|----|--------------------|---------------|---------|-------|---------------|
|    | धन रहितकी दुर्दश   | गा और वोध     | 1       |       | १२०           |
| 6  | स्रोक              | •••           | ***     | •••   | ११६           |
|    | ळोभो शङ्करको चैर   | तम्य और परम   | ापद् ।  | •••   | १२१           |
| 3  | स्रोक              | •••           | •••.    | •••   | १३१           |
|    | प्रेमीलालकी बुढ़ाप | मिं दुर्दशा । |         | •••   | 358           |
| १० | स्रोक              | ···· ,        | •••     | •••   | १४८           |
|    | वार साधुकी कहा     | नी।           | •••     | *** ' | १५८           |
| ११ | स्त्रोक            | •••           | ***     | •••   | १६३           |
|    | शामलिया सोड ।      |               | •••     | •••   | १७३           |
| १२ | <b>ऋोक</b>         | •••           | •••     | •••   | १७७           |
|    | प्रहादकी कथा।      |               | •••     | ***   | १८३           |
| १३ | श्हीक              | •••           | •••     | •••   | \$ <b>E E</b> |
|    | गीतामय पुरुष ।     |               | •••     | •••   | १६६           |
|    | यमराज भी सन्तों    | के दर्शन चाहर | ते हैं। | •••   | २०६           |
| १४ | श्रोक              | •••           | •••     | ***   | २०८           |
|    | स्वप्न ।           | ***           | •••     | •••   | <b>२१७</b>    |
| १५ | <b>श्होक</b>       | • • •         | ***     | • • • | २२३           |
|    | में फौन हूं।       | •••           | •••     | •••   | 233           |
| १६ | श्लोक              | •••           | •••     | ***   | २३८           |
|    | नारदकी पूर्व जन्म  | की कथा।       | .***    | •••   | २४६           |

## चपट पंजरिका

5.D. 766

भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविन्दं मूढ़ मते । प्राप्ते सिन्निहिते मरणे नहि नहि रचित डुकुञ्करणे।।१।।

श्रर्थ:—हे मृद बुद्धिवाले ! तू गोविन्द ऐसे ईश्वर का भजन कर जब मरण का समय समीप श्रावेगा तब डुकुन् करणे (डुकुन् धातु करने के श्रर्थ में है) ऐसा व्यकरण का पाठ तेरी रचा न हीं करेगा !

भज गोविन्दा, भज गोविन्दा ।

मूढ़ मते रे ! भज गोविन्दा ॥

जब समय मरण का आवेगा ।

नहिं डुकुञ् पाठ वचावेगा ॥ १॥

श्रीमच्छद्भरावार्य इस वर्षट पश्चरिका के कर्ता हैं, उनकी वाणी लालित्य पूर्ण और चोट करने वाली है इसलिये यह पंजरिका लोगों को अति प्रिय है। बहुत से मनुष्य इसका नित्य पाठ करते हैं अथवा क्र में रखते हैं। ऐसा कहा जाता है कि एक समय श्रीमच्छक्करावार काशी में गंगा स्नान फरने को जा रहे थे तब उन्होंने एक बूढ़े संन्यासीको डुकुन् कर ऐको याद करते हुये देखा यह देख कर उन्हें उसकी बुद्धि का परिचय हुआ। "मरनेक थोड़े दिन वाकी रहे हैं, अब व्याकर ए पढ़ने का उसका समय नहीं है, डुकुन् कर ऐ व्याकर ए पढ़ने का उसका समय नहीं है, डुकुन् कर ऐ व्याकर ए के आरम्भ में है। ऐसा पढ़ने वाला कव तक व्याकर ए को पढ़ेगा, व्याकर ए पढ़ कर शास्त्रों को कब देखेगा और ज्ञान कव प्राप्त करेगा १ इसको अब जितना वन सके, जैसे वन सके उतना ईश्वर भजन ही करना चाहिये।" ऐसा विचार कर शङ्करावार्य ने ऊपर का पढ़ कहा था। इसमें ऐसा नहीं है कि वूढ़े संन्यासी को ही वोघ हो, सबको ही वोघ दिया गया है इस लिये एक ज किये हुये बहुत से उपदेशों को प्रथित कर के यह पंजरिका वनाई गई है। जैसे गुदड़ी से शीत का निवार ए होता है इसी प्रकार यह संसार शीत – रूप कष्ट को निवार ए करने वाली है।

'मूढ्मते' ऐसा सम्बोधन करके गोविन्द का भजन करने को जपदेश दिया है। जो मनुष्य अपने हिताहित को नहीं सममता जो मनुष्य जन्म प्राप्त कर के ईखर का भजन नहीं करता, मैं और मेरा, इस अभिमानसे राग्नि-दिन प्रपंचमें फँसा रहता है, बुद्धि होते हुये भी बुद्धि का सदुपयोग नहीं करता, अपने इस लोक और परलोक सुधारने का यह नहीं करता, वह मूढ़ बुद्धि वाला है। चाहे कितना ही पढ़ा हो, शाखों को जानता हो, अथवा दूसरों को शाखा सिखाता हो, यदि ईखर भजन में उसका चित्त न हो तो

उसे भी शास्त्रकार मूढ़ बुद्धि हो कहते हैं। प्रपंच के भाव में फसी रहने वाली बुद्धि चाहे कितनी भी तीत्र क्यों न हो, मूढ़ ही कही जानी है, निर्मल बुद्धि विना श्रात्म-भाव श्रीर ईश्वर भजन नहीं हो सकता। जिसकी बुद्धि ऐसी निर्मल नहीं है वे सब ही मूढ़ हैं। जो अत्यन्त मृद् बुद्धि वाला है, उसे उपदेश काम नहीं आता, क्यों कि वह उपदेश को प्राप्त ही नहीं होता। इसी प्रकार जो शुद्धि वाला है उसे भो सामान्य उपदेश काम का नहीं है क्योंकि वह प्रथम से ही उपदेश का फज प्राप्त कर चुका है, जो मूद होते हुये भी अति मृद् नहीं है, जिसे अपने परलोक सुधारने की इच्छा है, वहीं इस उपदेश का ऋधिकारी है। "संन्यासी था और यूढ़ा" पेसा देखकर संन्यासी के भेप से ईश्वर प्राप्ति का भाव मालूम होता था। इसिलये मृद् बुद्धि होते हुये भी उपदेश का श्रिधकारी था। जैसे किसी रेलवे के जंकशन पर गाड़ी आने में आधे घएटे की देर हो, उस गाड़ी में बैठ कर फहीं जाना हो तो अब आधे घएटे में दाल रोटी, भात तरकारीका सामान लाकर रसोई बना कर खा पीकर निश्चित हो गाड़ी में सवार नहीं हो सकते, ऐसे समय पर चने चवा कर अथवा पूरी मिठाई लेकर जल्दी खा पीकर तैयार होजाना पड़ता है इसी प्रकार इस मनुष्य शरीर रूपजंकशन पर संन्यासी था। उसकी गाड़ी जानेमें थोड़ी ही देर थी, वह रसोई वनानेकी तैयारी कृप व्याकरण का पाठ घोख रहा था, शंकराचार्य का उपदेश उसको यह जताता है कि श्रव समय नहीं है जितना कुछ वन जाय उतना ईश्वर भजन रूप चवे चवा कर तैयार हो जा !!

शरीर चए भगुर है, उसका नाश कव होगा, यह अनिश्चित है जब कोई जन्म धारण करता है तब ऐसा पत्र लेकर नहीं श्राता कि श्रमुक समय तक शरीर रहेगा। शरीर कब तक रहेगा, इस की किसीको भी खबर नहीं है, मनुष्य शरीर वार वार नहीं प्राप्त होता, इसलिये छोटी श्रवस्थासे ही जवसे सममने की वुद्धि प्राप्त हो तबसे ही ख़धर्म में रत रह कर ईश्वर को जानना चाहिये। श्रभी वाल्यावस्था है; क्या होगा ! श्रागे करेंगे, ऐसे श्रवस्थाश्रों के भरोसे न रहना चाहिये। ईरवर भजन के लिये सब ही स्रव-स्थार्ये अनुकूल हैं। यदि वाल्यावस्था में कुछ न बने तो युवाव-स्थामें तो श्रवश्य हीं भजन करना चाहिये। युवावस्था भी निकल जाय तो बुढापें में कुछ, कर लेना चाहिये। यद्यपि मरण की किसी को खबर नहीं, परन्तु यह तो सभी जानते हैं कि बुढ़ापे के सामने तो मरण खड़ा ही है। ईश्वर कृपा से सव श्रवस्थाओं के पीछे.जव बुढ़ापा प्राप्त हुन्ना तवतो श्रवश्य भजन करना उचित है क्योंकि मरण के बाद जब हिसाब होगा, तव ईश्वरके प्रेम विना सव प्रपंचासक्ति नरक में जाने का कर्म होगा। जिन्दगी भरमें किये हुये शुभाशुभ कर्म की परीचा मरण के वाद होती है । उस परीचा में उत्तीर्ण होने के लिये प्रथम से ही तैयार हो जाना चाहिये। इस पद्य में तीन वार गोविन्द्र को भजने का आदेश किया है इसका ऋभिप्राय यह हैकि तीनों अवस्थाओं में गोविन्द को भजना चाहिये। अथवा गोविन्दको भजने को तीन रीति हैं, कर्मसे, उपासना से श्रीर ह्नान से। जो जिसका श्रिधकारी हो, जो जिससे बन सके उस

श्रकार गोविन्द का भजन करे, जिसका अन्तः करण बहुत मलिन है, उसको शुभ कमी द्वारा ईश्वरका भजन करना चाहिये। जिसका श्रन्तः करण बहुत मलिन न हो, किन्तु चश्वलता बहुत हो उसे उपासना द्वारा ईश्वर का भजन करना चाहिये श्रीर जिसके श्रंत:-करण में मितवता श्रोर चंचलता न्यून हैं उसको श्रात्मकान द्वारा ईश्वर का अजन करना चाहिये। किसी न किसी प्रकार से ईश्वर को श्रवश्य भजे । हाथ में माला लेकर बैठ गये, मुख से कुछ जप करते रहे. इतना करने से ही भजन होगया, ऐसा न समफना चाहिये। नाम की महिमा कुछ कम नहीं है तो भी नाम नामी के अभेद युक्त हो फल दाता होता है। चाहे जैसे, बुरे भले कर्म करते रहें, आधा, पाव घएटा माला घुमाई जाय, मन से अनेक अकारके चितवन करते रहें श्रीर उसे ही भजन समकें यह मूर्खता है। यद्यपि कुछ न करने वाले से कुद्र करने वाला अच्छा है तो भी वह पूर्ण नहीं कहा जाता। दिन भर मूंठ सम की गठरियां वांघते रहें, दूसरे को जास देवे रहें और नाम मात्र के लिये माला घुमा लिया करें तो इसका क्या फल होगा ? कुछ नहीं ! न तो इससे दोप की निवृत्ति होगी न इस लोक श्रथवा परलोक में कुछ फल ही होगा !

एक मनुष्य रोगी श्रीर दृद्ध था। रोग के कारण उससे सीधा बैठा नहीं जाता था। उसे भजन पर प्रेम था परन्तु शरीर श्रशक्त होने से खाट पर बैठा हुआ श्रथवा लेटे लेटे ही जाप किया कृरता था। जैसा जप होना चाहिये, ऐसा जप उसका न था। जप में जैसी एकामता होनी चाहिये, ऐसी एकामता भी न थी; सबा भूंठा नाम लिया करता था। वह सममता था कि मैं जो जप करता हूँ, वह ठीक नहीं है तो भी श्रशक्त होने के कारण उसी जापको जापं समभता था, जाप ठीक नहीं होता क्या किया जाय । शरीर संपत्ति आरोग्यंता तो दूसरे जन्म में भले हों, अब शेप आयु को जांप रहित ज्यतीत करना ठीक नहीं है, ऐसा वह सममता था त्रौर जैसा वनता था वैसा जप किया करता था। एक दिन उसके कुटुम्ब का एक मनुष्य, जो परदेश में रहता था, उससे मिलने को आया। उसने कथा वार्ता सुनी थी. जो कुछ उसने सुना था, उसको वह कह जानता था, परन्तु उसका र्तान नहीं करता था। थोड़ी देर तक उसने वृद्धे से वात चीत ो। श्रभो वह वैठा ही था, यूढ़े ने श्रपना जाप करना श्रारम्भ हया। बूढ़े को खाट पर बैठे बैठे जाप करते देखकर वह मनुष्य महने लगा "क्या खाट पर बैठ कर जाप कर रहे हो ? शास्त्रों में तो खाट पर बैठ कर जाप करने का निपेध किया है ! मैंने तो यहां तक सुना है कि खाट पर वैंठकर जाप करने से फलके बदले हानि होती है !" वूढ़ा उस मनुष्य के वर्ताव को जानता था, कहने लगा "भाई ! श्राप किस प्रकार जाप करते हो ?" मनुष्य उत्तर देने में रका! वह जानता था कि यहां मूंठ नहीं चल सकता। अन्त में उसे उत्तर देना ही पड़ा ! उसने कहा ''मैंने सुना है कि स्नान करके, पवित्र होकर, पवित्र स्थान में आसन लगा कर, एकान्त में वैठ कर जाप करना चाहिये !" यूढ़ा हंसता हुआ बोला "हां!

मैंने भी ऐसा ही सुना है, परन्तु मेरा प्रश्न श्रापके विषय में है! श्राप किस प्रकार जाप करते हैं ?" मनुष्य बोला "मेरी क्या पृछ्नते हो ? मैं तो जाप करता ही नहीं। श्राप तो जानते ही हो कि मेरे पास कितनी मंभद लगी हुई है! सुमे जाप करने का श्रवः कारा ही कहां है! श्राप भूल करते हो, ऐसा सममकर मैंने कहा था!" यहा बोला "वाह! मंभद वो सभी को लग रही है! जब तुम जाप करते ही नहीं हो तब तो मैं खाट पर बैठ कर जाप करने वाला तुमसे श्रव्हा ही हूँ! उत्तम कार्य न करने से श्रद्धा दुक्त करना श्रेष्ठ ही है!" वह मनुष्य लिजत हो कर चुप हो गया।

इस प्रकार ईश्वर का भजन करने नाला कुछ भी छुरा नहीं करता। वृद्धा तो अशक होने से ऐसा करता था। अशक होने हुये खाट पर बैठ कर जाप करना ठीक नहीं है। खाट पर हो अथवा आसन लगाकर चंचल चित्त. से जाप किया जाय, उसको भी सम्पूर्ण जाप न सममना चाहिये। भजन शब्द की समाप्ति इतने ही में नहीं होती। ईश्वर का नाम पाप कमों का नाश कर देता. है. ऐसा सममकर प्रति दिन पाप करते रहना और उनकी निष्टुत्ति के लिये जाप करना, यह जाप नहीं है, ऐसा करने से पाप की निष्टुत्ति नहीं होती और अन्तः करण की शुद्धि भी नहीं होती। जिन कमोंसे जपसे उपासनासे अन्तः करण की शुद्धि भी नहीं होती। जिन सममना चाहिये। अन्तः करण में ईश्वर का ध्यान करके, ईश्वर को पहिचान कर तदाकार युत्ति होता भजन है ऐसे भजन से सब कले-

शोंकी निवृत्ति होती है, ईश्वर सर्वेच्यापक है, स्थूल मन ईश्वर को सृक्ष्मता में जा नहीं सकता, नये श्रभ्यासियों को ईश्वर में प्रीति उत्पन्न होनेके निमित्त स्थूल श्रयवा सृह्म देवके श्रवलम्यनसे पृजन करना युक्त है, आवाहनसे आरम्भ करके पुष्पांजली पर्यन्त पृजन करना चाहिये। पूजन में एकाम होकर ऐसा ध्यान करना चाहिये कि आनन्द का अनुभव हो। इतना होने से यह न संमभना चाहिये कि पूरा भजन हो चुका । ईश्वर सर्व व्यापक हैं, ईश्वर को किसी से द्रोह नहीं है, ईश्वर समान दृष्टिवाला श्रीर सब में समान प्रेमनाला है, ऐसे गुणों का प्रवेश श्रपने में करना चाहिये, यह भी एक प्रकार का उत्तम भजन ही है। जो जाप नहीं करता उसे जाप करना चाहिये, जो जाप करता है उसे एकाम्रता से जाप करना चाहिथे। जॉ पूजन नहीं करता उसको स्थूल-प्रतिमा में भाव रखकर पूजन करना चाहिये। जो स्थूल पूजन करता है उसे क्रमशः सूक्ष्म में जाना चाहिये। खन्त में सर्वन्यापक भावमें श्चिति करना ही उत्तम भजन है, इस प्रकार की स्थिति ही उत्तम भजन है।

भजन भाव से होता है। माव-भक्ति न हो तो भजन कहां? भाव जगत् का हो तो भजन भी जगत् का हो होता रहता है। जगत् का भाव छुटे बिना भजन कहां? जय तक जगत् के विषय- ऐश्वर्य प्रिय लगते हैं तब तक इंश्वर प्रिय नहीं लगता। जितनी जितनी जगत् की तुच्छता समम्मी जायगी उतनी उतनी ईश्वर की विशेषता समम्मी आती जायगी। जब जगत् में व्यवहार पूरता

हीं श्रेम होता है तब ईखर भजन का आरम्भ होता है। जगत् में. त्रिशेप मेम वाला भले माला लेकर बैठे, घएटों पूजा पाठ में लगा रहे तो भी उसका भजन ईश्वर भजन नहीं है, ईश्वर के नाम से जगन् के ऐश्वर्य का ही भजन है। लक्ष्मी की कामना से, पुत्र की कामना से अथवा मुकदमा जीतने की कामनासे किया हुआ भजन जगत् का भजन है अथवा यों कहो कि जगत् में हमको न्यूनता है श्रथवा हमारा काम रुका हुश्रा है उस कार्य के कराने को हम ईइवर को लालच देकर मजदूर वनाने हैं। ईश्वर मजदूर वने या न वने, इस तो उसको मजदूर बना ही डालते हैं। भंला ! ईश्वर को हमारा काम करने वाला मजदूर बनाने को कौन ईश्वर भजन कह सकता है ? कोईनहीं ! जीव अनादि अविद्या में पड़ा हुआ है जीव की यृत्ति वाहर जगत् की तरफ है। जीव हमेशा वाहरके पदा-थों को ही चाहता रहता है, ईश्वर की तरफ जीव को कुछ सुमता नहीं है, ईम्बर की तरफ से कुछ फल मिलता हुआ भी नहीं दीखता ऐसा होने से पामर ईश्वर भजन में नहीं लगते। रे.गी श्रीर अर्थ चाहने वालों को भी शास्त्रकारों ने भक्त कहा है। भक्त कहने से शास्त्रकारों का यह श्रमिप्राय नहीं है कि वे भक्त ही हैं किन्तु उन्हें भक्त इसलिये कहा है कि कप्टनिवारण और अर्थ प्राप्ति के निमित्त जन्हें ईश्वर भाव होता है। ऐसे लोग भी समय पाकर भक्ति में आ जांय, इस अभिप्राय से शास्त्रकारों का ऐसा कहना है। कई मनुष्य को देखा है कि आप तो मूं ठा मुंठा भजन भी नहीं करते और जब किसी को भजन करते देखते हैं तो दूसरे का खोट निकालते हैं।

किसी २ को ऐसा कहते हुये भी सुना है "भजन से कुछ पेष्ट थोड़ा ही भरता है ! पेट तो भोजन से भरता है ! धन कमानेंगे तभी काम चलेगा !" इस प्रकार कहने वाल पामरों का भी श्राजकल टोटा नहीं है । यह बात तो श्रवश्य है कि यदि तुम ईश्वर भजन से श्रपने प्रापंचिक ऐश्वर्य की बृद्धि चाहो तो तत्त्वण नहीं होती । ईश्वर भजन का वास्तविक फल तो आंतर शांति, श्रानन्द और परम पद है ।

गोविन्द शब्द का व्यर्थ व्यन्तर्यामी ईश्वर है । जो सवका ष्याद्य स्थान, अपना श्राप है, वह ही गोविन्द का मूद श्रर्थ है । इन्द्रियों अथवा वेद वाक्यों से जो जाना जाय-समभने में आवे वह गोविन्द है, जो इन्द्रियों से जाना जाता है वह सगुण ब्रह्म है श्रीर वेद के महा वाक्यों द्वारा जिसका वोध होता है, वह निर्मुख ब्रह्म है, ये दोनों ही गोविन्द शब्द के श्रर्थ हैं, श्रथवा इन्द्रियों का जो श्रिधपति है, वह गोबिन्द है, उस गोविन्द के मजन करने योग्यो पूर्ण शरीर मनुष्य शरीर है। यदि मनुष्य शरीर में ही ईश्वर का ज्ञान न हुआ तो अन्य किस शरीर में होगा। मनुष्य शरीर में ही ज्ञान हो सकता है इसी कारण मनुष्य रारीर दुर्लभ कहा है । दुर्लभ होते. हुये भी यह शरीर चए भंगुर है। मरए का समय नियत नहीं है इसलिये जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी भजन में प्रेम लगाना चाहिये, परन्तु शोक इस वात का है कि सब का मृत्यु देखते हैं, श्रपना भी श्रवश्य मृत्यु होगा, ऐसा निश्चय करते हैं, फिर भी में अजर अमर हूँ ऐसा वर्ताव होता हुआ देखने में त्राता है। यह ही भूल है ! व्यवहारिक कार्य की विशेष श्रावश्य-कता समभी जाती है ! ईश्वर भजन तो फालतू समय में-अव-काश्च में किया जाय, ऐसा मान रक्खा है। ऐसा मानने वालों को श्रन्त में पद्रवात्ताप ही होता है। जो हीरे को छोड कर कांच के दुकड़े जमा करने में ही परिश्रम कर रहा है, उसे क्या फल होगा। ईरवर भजन हीरा है, प्रपंच के पदार्थों की श्रासक्तिकांचका दकड़ा हैं, विद्वानोंने लोगोंके समभानेके लिये ईश्वर की भक्ति नव प्रकार की दिखलाई है और भक्ति करने वालोंमें वह प्रसिद्ध हो गई है:-(१) सर्वान्तर्यामी सर्वव्यापक ईश्वर का तत्त्वनिष्ठः पुरुप से श्रवण करना, इसको श्रवण कहते हैं। राजा परीचित ने इस प्रकारकी श्रवण भक्ति करके परब्रह्मको जाना था। (२) परब्रह्मका दूसरे ऋधिकारियोंको श्रवण कराना, नारंनार मनन कीर्तन करना, इसको कीर्वन भक्ति कहते हैं, शुकदेवजीने इसी प्रकार ऋषि मराडली में वारंवार कथन करके परम पद प्राप्त किया था। (३) परमातमा का सर्वात्मक रूप से स्मरण करना स्मरण भक्ति है, इस प्रकार की स्मरण भक्ति प्रह्लादने की थी। (४) अकार के अकार उकार, मकार श्रीर श्रमात्र खरूप का सेवन करना, श्रथवा माया-कृत लीला विष्रह अवतार आदिकके चरणोंकी सेवा करना अथवा परब्रह्म खरूप ऐसा जो ब्रह्मनिष्ट गुरु हैं उसकी पाद सेवा करना पाद सेवन भक्ति है। इस प्रकारकी पाद सेवन भक्ति लक्ष्मीजी ने की थी। (५) विष्णुके तीला विम्रह राम कृष्णादि अवतार का, सालियाम आहि मूर्ति का अथवा परब्रह्म खरूप उत्तम

ज्ञानी पुरुष का पूजन करना, इसको अर्चना भक्ति कहते हैं। इस प्रकार को अर्चना भक्ति राजा पृथुने की थी (६) सर्वास्म परप्रहा अथवा विष्णुको नमस्कार करना, अपने को उस स्वरूप में भुका देना—हुवा देना वन्दन भक्ति है। इस प्रकार की चन्दन भक्ति अक्तूरजी ने की थी। (७) लीला विष्रह परमेश्वर का अथवा ब्रह्म निष्ठ सद्गुरु का दासपना करना, इसको दाख भक्ति कहते हैं। इस प्रकार की दाख भिक्त हनुमानजी ने का थी। (८) लीला विष्रह परमेश्वर के अवतार अथवा ज्ञानी पुरुष से मित्रता करना, सखा भाव रखना, इसे सख्य भक्ति कहते हैं, ऐसी सख्य भक्ति अर्जुन ने की थी। (९) परब्रह्म के निमित्त अथवा परब्रह्म के अतिनिधि रूप ज्ञानी पुरुष के निमित्त अथवा परब्रह्म के अतिनिधि रूप ज्ञानी पुरुष के निमित्त अपने सिहत सबकुछ अपण कर देना, इसे आत्म समर्पण अथवा आत्म निवेदक भक्ति कहते हैं। ऐसी भक्ति राजा बित्रने की थी। इस प्रकार भक्तिका विस्तार शाक्षों में प्रसिद्ध है।

'अभी हमारी कम उमर है, हमने संसार में कुछ देखा ही नहीं है, जब बड़े होंगे तब भजन कर लेंगे, अमुक काम हमारा वाकी है, वह काम हो जायगा तब निश्चिन्तता से भजन करेंगे ऐसा विचार कर भजन की बात को पीछे डालने वाले लोग भजन कभी भी नहीं कर सकते। मनुष्य काम रहित और निश्चित कभी होता ही नहीं ! न वह निश्चिन्त होगा न भजन करेगा! भजन को पीछे डालने वाला सब से पोछे की योनियों में ही जन्म धारश करता है। भजन में छोड़ी अथवा बड़ी अनस्था की आवश्यकता

नहीं हैं। भजन सन श्रवस्थाओं श्रीर सव श्राश्रमोंमें हो सका है खुड़ापेमें भजन करेंगे, ऐसा विचार करने वालेकी बुद्धि बुड़्दी हो गई है, ऐसा समकता चाहिये। व्यवहारके तुच्छ कार्य भी बुढ़ा-पेमें नहीं हो सकते तो श्रमुल्य ऐसे भजनका कार्य किस प्रकार होगा। जब प्रपचके कार्य करनेमें ही बूढ़ा श्रयोग्य होता है तो ईश्वर भजन करने योम्य किस प्रकार होगा? इस लिये जब सामर्थ्य हो तब ही ईश्वर भजनमें लगना चाहिये। बुढ़ापेमें भजन करनेकी श्रावश्यकता है परन्तु हो नहीं सकता। जिसने प्रथम कुछ भजन किया होता है वह ही बुढ़ापेमें कर सकता है इसलिये भजनके लिये बुढ़ापेकी राह देखना व्यर्थ है।

एक संतके पास एक मनुष्य जाकर कहने लगा "महाराज!

मैं आपसे एक बात पूछनेको आया हूं!" सन्तने पूछनेकी आजा ही तब मनुष्य बोला "महाराज! मैं इतना जानना चाहता हूं कि मैं कब तक जियूंगा ?" सन्तने कहा "ऐसा जानने में तेरा क्या अभिप्राय है?" मनुष्य बोला "संसार मुमको अच्छा नहीं लगता, उसको छोड़ना चाहता हूं परन्तु छोड़ा नहीं जाता! बहुत कष्ट पा रहा हूं इसलिये जल्दी मरना चाहता हूं! यह विचार भी होता है कि यदि मेरा मृत्यु जल्दी होने वाला हो तो छुछ भजन कर लूं, मुमसे छुछ भजन हुआ नहीं है!" सन्तने कहा "अरे मुर्ख! तू क्या कहता है? क्या तुमें अपनी मृत्युकी खबर नहीं है? तू भजन क्यों नहीं करता? तू तो आज रातको ही मर झाने भाला है! जा! जा!! जल्दीसे जाकर भजन कर!" संतने

वचन इस प्रकार कहे थे कि मनुष्यको सगे माल्म हुये! वह प्रणाम करके घर पर पहुंचा ध्यौर भजन करने वैठ गया । मनु-प्योंको मृत्युके समान अन्य किसीका भय नहीं है! वह रात्रिके वारह वजे तक भजन करता रहा, सोनेको चित्त चाहता था परन्तु वह सोता न था फहीं सोते ही में मृत्यु श्रागया तो मेरा:भजन निष्फल जायगां' इस विचारसे वह रात्रि भर कुछ न कुछ भजन करता ही रहा! जब सुबह हुआ तो वह अपनेको मरान देखकर संतके पास पहुंचा श्रौर प्रणाम करके बैठ गया। संतने उसे देख कर कहा "क्या तृ ष्यभी तक जीता है ?" मनुष्य वोला आपके सामने बैठा हूं ! मुक्ते आधर्य होता है कि आप जैसे संत भी कूंठ वोलते हैं! मुक्तसे रात भर भजन कराया! मैं रात भर जागा हूं श्रोर भजन करता रहा हूं !'' संत हंसते हुये बोले ''तव् त्ते भजन करके ही यमदूतोंको भगा दिया! मेरा वचन तो ठीक ही था परन्तु तूने भवन खूब किया, सोया भी नहीं, इसीसे तेरे पास त्रानेको यमदूतों की हिम्मत न पड़ी ! वे कल नहीं ऋाये तो श्राज श्रवस्य श्रावें में, श्राज भी गाफिल रहा तो तुमें बांघ कर ले जांयगे ! श्रभी तेरा भजन इतना प्रवल नहीं है कि ईश्वरके दूत तुमे लेने आवें ! श्राज भी भजन करते हुये ही रात्रि व्यतीत कर! मनुष्य बोला 'श्राप तो सुक्ते मेरे मनसे विरुद्ध वात वताते हो! में तो स्वयं जल्दीसे मरना चाहता हूं! श्राप ऐसी शिचा देते हो कि मृत्यु दूर रहे!'सन्तने कहा 'तेरा मृत्यु तो अवश्य ही होगा, यदि तू कुछ भजन कर लेगा तो तेरा मृत्यु श्रच्छा होगा,

मेरा वचन मानने से तू सुखी होगा !" दूसरे दिन भी उस मनुष्यने भजन में रात्रि व्यतीत की, वह मरा नहीं श्रीर संत के पास पहुँचा संत ने देखते ही कहा "वाह ! आज भो तू जिन्दा ही है ! तू प्रति दिन इसी प्रकार कर ! सब मनुष्य रात्रि में मर जाते हैं श्रीर प्रातः काल जी उठते हैं, "मेरा मृत्यु रात्रि में ही होने वाला है' इस प्रकार समभ कर सब कार्य को समाप्त करके भजन करते हुये ही सोना चाहिये, जो जिन्दा उठे तो सममना चाहिये कि ईश्वर ने भजन करने को एक दिन विशेष प्रदान किया है, ऐसा समभ कर भजन को कभी नहीं है!" दो दिन खूब भजन करने से उस सीधे मतुष्य का ध्यन्तःकरण कुछ शुद्ध हो गया था इसलिये उसने संत की वात मान ली श्रौर भजन करते २ वह सुख़ी हुत्रा, लोगोंके देखने में भी उसका मृत्यु अच्छा हुआ। सन्त के उपदेश के समान मृत्यु नङ्गी तलवार लिये हुये शरीर के ऊपर खड़ा हुआ है, केवल तलवार को नीचा करने की देरी है, ऐसा समझ कर भजनमें लगे रहना चाहिये।

कितने ही मनुष्यों का कहना है कि भजन में ही लगे रहेंगे तो व्यवहार का काम विगड़ेगा। यह ऋबुद्ध मनुष्यों का कहना है, भजन को न सममने वाले ही ऐसा कहते हैं, भजन किसी कार्यको विगाड़ने वाला नहीं है, उलटा भजन न करने वाला कार्य को विगाड़ता है। कोई चौबीस घन्टे व्यवहार का कार्य नहीं कर सकता। छपनी मरजी में छावे उस काम में से घन्टे दो घन्टे निकाल सकते हैं, तो भजन के निमिन्त इतना छवकाश निकालने में क्या

श्रापित है ? जो थोड़ा भी भजन करता है उसकी बुद्धि निर्मेल हो जाती है और निर्मल बुद्धि से किया हुआ व्यवहारिक कार्य भी उत्तम प्रकार से होता है। भजन रहित चुद्धि मलिन होती है, ं मलिन बुद्धि से किया हुआ व्यवहारिक कार्य विगड़ता है। भजन व्यवहार और परलोक दोनों को सुधारने वाला है। यह लोक भी भजन विनो नहीं सुधरता तव परलोक तो कहां सुधरेगा ? कई ऐसे भी कहने वाले हैं कि गृहस्थी में भजन नहीं हो सकता, गृहस्य के लिये भजन नहीं है, यह भी पक्की भूल है। भजन के लिये चारों आश्रम ही अनुकूल है, गृहस्थियों को जो चिंतायें नहीं हैं, ऐसी चिन्तांथें गृहस्था त्यागने वालों को होती हैं। गृहस्थ स्यागियों को चिन्ताओं को नहीं सममते इसलिए उनकी चिन्ता रहित और भजन करने योग्य सममते हैं, चिन्ता मंसट हर किसी को लग रही है और शरीर रहेगा वहां तक अवस्य रहेगी। उसके साथ साथ ही जो कार्य करेंगे तो होगा क्योंकि गृहस्थी तो प्रत्येक के भीतर भरी हुई है, जहां वह जातां है, गृहस्थी को साथ ले जाता है, इसलिये गृहस्थी छोड़ कर भजन करने के भरोसे न रहना चाहिये। जो संस्कारी होता है उसका वाह्य प्रपंच कमे होता है, जब ऐसा न हो तो गृहस्थी में रह कर भी जो वन सके उसे प्रेम से करना चाहिये।

जगत्दास नाम का एक वैश्य था। वह अपने व्यवहार में कुशल था, साथ ही बहुत कुटुम्ब वाला और धनाट्य था। धनाट्य होकर भी वह कंजूस न था। उसकी कई दुकानें और

गोदाम देश परदेश में चलते थे। यह सबकी देखा भाली किया करता था और जिस प्रकार धन और प्रतिष्ठा बढ़े ऐसे प्रयास में रहता था। उसके बड़े २ चार लड़के श्रौर चार लड़कियां थीं, लड़कों के लड़के और उनके भी लड़कियां बहुत थीं, वह उन सबको प्रसन्न रखता था। प्राम में, जाति में छौर सरकार दरवार में भी उसकी आवरू अच्छी थी। उसने कई धर्मशालांचें चनवाई थीं। उसके नाम से कई प्याऊ चलती थीं, कुई मद्रसोंमें उसकी मदद थी। सारांश यह है कि धन कमाता भी बहुत था, युक्तिपूर्वक खर्च भी करता था और जमा भी होता उहता था । व्यवहारी मनुष्यों में वह एक उत्तम पुरुष सममा जाता था। सब कुछ ठीक होते हुये उसे कुटुम्ब में बहुत आसिक थी। इतने लम्ये चौड़े न्यपार में फंसे रहने से श्रीर क़ुटुम्य के जाल में वंधे रहने से वह भजन को कुछ समकता ही न था। भजन करने की उसे फ़ुरसत ही नहीं थी। जैसे कोई २ मनुज्य कहा करते हैं कि मरने तक की फ़ुरसत नहीं है, भजन करने को फ़ुरसत कहां से लावें इसी प्रकार का उसका हाल था और खार्थी परिडतों ने उसे ऐसा ही सममा भी रक्खा था कि तुम दान, धर्म करते हो यह ही तुम्हारा भजन है। वह दान, पुख्य और कुटुम्ब की सहा-यता पर ही निर्भय था, जब कभी थोड़ा वीमार पहता तो दास, दासी और कुटुम्ब के मनुष्य सेवा करने को तैयार थे। इस प्रकार वह .बहुत समय तक जीकर श्रन्त में मरगु के विस्तर पर पड़ा । श्रभी तक उसने श्रपने सब कार्यालयों की श्रौर खजानों की चाबियां

लड़कों को नहीं दी थीं। सवने जान लिया कि अर्थ साहूकार अवश्य मरेगा । अव तक सब सेवा करने को उपिश्वत रहते थे । दूर २ के क़ुदुस्वी भी वीमारी सुन कर आ गये थे। सब की यह इच्छा थी कि मरते समय साहूकार उनको कुछ दे जाय। गत्ते में घुरघुरी चल उठी, वोल ऋस्पष्ट होने लगा, यह देख कर वड़े लड़कें ने कहा 'पिताजी ! जो कुछ कहना हो सो कह दो, अत्र तुम्हारा-वोल वन्द होने को है !" दूसरा लड़का वोल उठा "खजाने की चावो दे दो।" तीसरा वोला "जिससे कुंछ, लेना हो, सो सममा दो, नहीं तो मुनीम गुमाश्ते खा जांयगे !" चौथा वोला "कहीं धन गड़ा हो तो वंतला दो, तुम तो चले, हम किससे पूछेंगे. ?"" साहुकार के छोटे भाई की विधवा समय पाकर बोली "जेठजी ! मेरा कुछ वन्दोवस्त कर जाना !" साहकार पीड़ा के मारे दुखी हो रहा था और सबको अपने लेने को पड़ी थी। हजारों विच्छूः काटते हों, इस प्रकार की पीड़ा हो रही थी। साहूकार ने इशारे से कहा "हां !" बोल वन्द होने की तैयारी देख कर सब विकल हो रहे थे और सोच रहे थे कि बोल वन्द हो गया तो उन्हें कुछ नहीं मिलेगा । कई वैद्य डाक्टरों को ले आये और उनसे हिरएय-गर्भ समान तेज दवा देने की प्रार्थना करने लगे कि जिससे वह इछ कह सुन ले। ऐसी तेज दवायें दी गई श्रीर उसकी वाचा खुली ! वह वील उठा "मैंने संपूर्ण विल करके अमुक २ सोलीसीटर के यहां रख दिया है, अब सुमासे बोला नहीं जाता !' इतना कह कर वेहोरा हो गया, थोड़ी देर में सिलपात में चकवाद करने लगा "हाय! ये काले २ भूत कीन हैं ? यंमरांज के दृत हैं, उसके साथ चार कुत्ते हैं, कुत्ते भयंकर दृष्टि से मुक्ते देख रहे हैं! मुन्नी ! (वड़े लड़के का नाम ) मुन्ने इनसे बचा ! " हाय रे ! ये दुष्ट मुक्ते वांध रहे हैं ! जबरन मुक्ते खेंच कर लेजा रहे हैं !" मुत्रीलाल बोला "कौन है ? यहां तो कोई नहीं हैं! तुमको भ्रम होगया है !" साहूकार दांत पीस कर वोला "हाय रे ! मुक्ते वनाता है । तुक्ते वहुतसा धन देंकर जा रहा हूं तूं मेरी रचा नहीं करता ! धनी ! ( दूसरे लड़कें का नाम ) गुभी यह र्घीच रहा है ! ध्याकर छुड़ा !" धनी वोला "तुमने तो सुम से विशेष धन मुत्री को दिया है, मुत्री ही तुम्हारा प्यारा है! साहकार वोला "गौरी! (स्री-का नाम ) सुके छुड़ा!" गौरी बोली "इन्हें यम के दूत दीख रहे हैं! दूसरी के लड़कों पर प्रेम कर के मुक्ते दु:ख दिया है, इसी का फल पा रहे हैं।" साहकार सव को पुकार चुका, किसी ने भी श्राकर मदद न की। यमदत उसे वंग कर रहे थे, जी में विचारने लगा "हाय ! कोई छुटुम्बी मेरी रचा नहीं करता। इन दुष्टों की मार कर कोई नहीं भगांता र्मेने अमुक २ धर्मशालायें वनवाई हैं, यह पुरुष मेरी रंत्रा करेगा।" जब साहुकार ऐसा विचार रहा या तब एक छोटी लड़की बोली "नानाजी ! तुम्हारा सिराहिना वदले देती हूँ, थूक से खराव हो गया है।" यह कह कर लड़की ने सिरहाना वदल कर दूसरा रख दिया। धर्मशालात्रों के पुरुष को भी मदद देता न देख कर साहकार जी में कहने लगा ''मैंने अमुक २ स्थानों पर प्याऊ वनवाये

हैं, वह पुराय मेरी रक्ता करे।" दूसरी लड़की चोली "दादाजी! पानी पित्रोंगे" प्याक से भी रचा होती न देख कर साहूकार बोला (इस समय उसकी आवाज वाहर सुनाई ही) "मैंने अमुक २ मदरसे वनवाये हैं, अमुक २ को मैंने इतना दान दिया है !" वड़ा लड़का वोला "सिन्निपात में वकता है !" मदरसे ने भी इन्छ मदद न की देख कर साहूकार विचारने लगा "हाय! श्रमुक २ कथा में श्रमुक २ परिडतों को दिया था, इतना श्रन्न दान दिया था, वह मेरी रत्ता करे !" मुत्रीलाल बोला "श्रन्त समय है, गो दान दो, वाट चवेनी कराओ !" साहकारने जो जा किया था सव गिना डाला, यमदूतों ने रज्ञा न की तव साहूकार यमदूतों से कहने लगा "मैंने शुभ कर्म किया है सुके बांध कर क्यों खिये जाते हो ?" यमदूत वोला "शुभ कर्म किया है, दान धर्म किया है तो दूसरे जन्म में भोग होगा। हमको क्या? सांसारासिक रूप पाप कुछ कम है ? तू ने ईश्वर भजन कव किया था ? ईइवर भजन करने वाले की ही हम रत्ता करते हैं ! दूसरों की नहीं!" साहकार की नाडी वन्द हो गई, जमीन पर उतार लिया गया, सरते के बाद उन्हीं सब कुटुम्बियों ने उसे जला दिया !

साहकार ने इतने बुरे कर्म नहीं किये थे परन्तु सब से बुरी में बुरी सब पापों की जड़ रूपसंसारासिक उसमें पूर्ण थी । जिनको वह अपना सममता था वे रारीर, कुटुम्बी, धन, कीर्ति कुछ भी काम न आये। परलोक का धन रूप सजन परलोक की सवारी का किराया, हाय ! साहकार के पास न था ! इसलिये उसे अत्यन्त कष्ट हुआ। जो मनुष्य ईश्वर भजन नहीं करता उसका हाल इस साहूकार के समान ही होता है। जगतदास जीव है, चार बड़े लड़के काम, क्रोध, लोभ, मोह हैं। इसी प्रकार का इसका कुटुम्ब है। जीव कुटुम्ब—संसार में फंसा हुआ यम दूतों से ही त्रास को प्राप्त होता है इसलिये आसक्तियुक्त सब काम तंजे और ईश्वर को भजे।

> बालस्तावत्क्रीड़ासक्त-स्तरुणस्तावत्तरुणीरकः वृद्धस्ताविचंतामग्नः परेब्रह्मणि कोऽपिनलग्नः ॥२॥ भज०

अर्थ — जब तक मनुष्य बालक होता है तब तक खेल कूदमें लगा रहता है, जब तक युवान रहता है तब तक युवान की में आसक्त रहता है और जब बृद्ध होता है तब चिन्ताओं में डूबा रहता है, परन्तु कोई परब्रह्म में आसक्त नहीं होता इसलिये हे मूढ़ बुद्धि वाले ! तू गोविन्द का भजन करले ।

वाल्यावस्थां खेल गंवावत,

होय तहरण तहरणी मन भावत । वृद्ध भये चिन्ता वाँढे जावत,

परव्रह्म कोई नहि ध्यावत ॥२ ॥ भज० सब प्राणियों में मनुष्य श्रेष्ठ है । पूर्व जन्मों के जब अनेक पुन्य एकत्र होते हैं तब उस पुंग्य के प्रभाव से सब योनियों से . उत्तम ऐसी मनुख्य योनि में जन्म होता है। उसमें भी श्रेष्ट कुल में जन्म होना विशेष पुराय का फल है। उच कर्ल में जन्म होनेसे सब संयोग भी अच्छे प्राप्त होतेहैं, रात्रि दिन के समान अच्छी बुरी खिति जन्म से मरण पर्यन्त घूमा करती है, श्रौर उसमें जो सुख दु:खादि हुआ करते हैं उनको अनुमान से-शाख से जानता हैं कि वे प्रारव्ध के होंगे ! शरीर दुःख और रोग का घर है। कोई भी शरीरधारी होकर रोग से अथवा दुःख से रहित नहीं होता। जो शरीर प्राप्त हुन्ना है, जिन कर्मों से प्राप्त हुन्ना है उस प्रारन्ध के श्रतुसार सुख दु:ख अवश्य ही होगा । सुख किंचित श्रौर दुख विशेष हैं। जिसे लोग सुख कहते हैं, वह सुख भी यथार्थ नहीं है इसलिये मनुष्य जन्म धारण करके शरीर के प्रारव्ध की तरफ ध्यान न देकर ऐसा यत्न करना चाहिये कि दुःख के भंडार रूप शरीर की प्राप्ति फिरसे न हो । मनुज्य शरीर में ही ऐसा होना संभव है इसलिये मनुष्य शरीरको उत्तम कहा है। उसमें बुद्धिकी विशेषता होने से परमानन्द रूप परम पट् की प्राप्ति कर सकते हैं। श्रन्य योनियों में बुद्धि विशेष मिनन होने से वे योनियां मोच्न प्राप्त करने के लिये श्रायोग्य है।

कई शास्त्रों में लिखा है कि जीव जब स्यूल शरीर से पृथक होता है तब अपने कमों का स्परण करके वहुत पश्चाताप करता ह, किये हुये कमों के अनुसार यम यातना भोगता है यम यातना भोगकर अन्तमें शेष रहे हुये कमों के अनुसार मनुष्यजन्म धारश

करने के लिये माता के उदर में आता है, वहां भी गर्भ वास के दु:खों से दुखी होकर बहुत पश्चात्ताप करता है श्रीर वंधन में से छूटने के नाद वंधन कारक कार्य न करने की प्रतिज्ञा करता है अथवा ऐसा कहों कि गर्भ में जीव को अपने पूर्व जन्म की याद रहती हैं, वह दुःखीं होकर ईश्वर से प्रार्थना करता है:--'हे दीनवन्धी! सुके गर्भवास के दुःख से मुक्त कर ! मैं जन्म धारण करके शुभ कार्य करूंगा, श्रापका ही भजन करूंगा !' वाद जब जीव गर्भ में सें इस श्रंसार में श्रांता है तब विश्व का वायुं लगते हीं माया के प्रंमांव से पूर्वकी सव स्मृति जाती रहती है श्रीर पूर्व जन्म के मरण से लेकर इस जन्म तक क्या क्या कष्ट भोगना पड़ा है यह संबं भूंल जाता है, पूर्व में जो जो जन्म धारण कर चुका है उन सबको भी भूल जांता है। इस संसार में आते ही उसकी बुद्धि स्थूल शरीर से युक्त होती हैं। स्थूल शरीर छोटा होने से बुद्धि श्रीर इन्द्रियां विकसित नहीं होंती इसलिये यहां आते ही जीव मूढ़ हो जाता हैं, उसे इस संसार और पूर्व का कुंछ भी वोंधं नहीं होता, अपने पराये की भी कुछ खंबर नहीं रहती, ज्यों ज्यों शरीर वहता जाता है त्यों त्यों बुद्धि और इंन्द्रियां स्यूल में स्थिरतां को प्राप्त होंती जाती है, यहाँ का वोध होने लगता है। धीरे २ मांता पिता की बोल चाल, रीति भांति को सीखने लगता है। जैसे २ स्थूल शरीर बढ़ता है वैसे २ युद्धि विकसित होती है और इस जगत्का विशेष बीध करने लगता है। बाल्यावस्था में जो र दुःख भोगने पंड़ते हैं, इनको भी आगे मूल जाता हैं , इस परवश अवस्था में वालक का सव आधार माता पिता के ऊपर है, जन वे खिलावें पिलावें तव खाता पीता है। जब दु:ख होता तव यालक रोता है, कह नहीं सकता, सल मूत्रादि में ही पड़ा रहना पड़ता है। वालक को इस अवस्था में यह योध नहीं रहता कि माता पिता कितना कष्ट सहन करके मेरा पालन पोपए। करते है और बड़े होने पर भी यथार्थ बोध नहीं होता। जब दूसरों के बचे होते हुये देखते हैं अथवा अपने बच्चों को कितने कप्ट से बड़ा करते हैं. यह देख कर अनुमान कर सकते है कि हमारे माता पिता ने भी इसी प्रकार से हमको वड़ा किया होगा। चार पांच वर्ष की अवस्था के प्रथम का स्मरण किसी को नहीं रहता, उसके वाद की श्रवस्था का कुछ २ सारण रहता है। यह श्रवस्था ईश्वर भनन करने के लिये योग्य नहीं है उसके बाद की श्रवस्था विशेष खेल कूद् में जाती है। इस अवस्था में यह वोध नहीं होता कि मनुष्यत के योग्य मुमको क्या करता चाहिये । गृही इंडा, कवड़ी, चकई, भौरा इत्यादि खेल खेलवा है, मिही में खेलना अच्छा लगता है, अपने वरावर वालों के साथ खेलना कृदना, भगड़ा करना, एक दूसरे को मारना, रोना, मारकर भाग जाना, यह दिनचर्या होती है। वालक माता पिता के प्यार से विगड़ जाता है, जब खेलने में चित्त लग जाता है तब खाना पीना भी भूल जाता है। खाने के पदार्थों में हठ करता है, और दूसरे के पास वस्तु देख कर लेने की इच्छा करता है। यदि वह वस्तु न दें और छोटा हो तो छीन लेता है, मारता है और बड़े से जब वश नहीं चलता तत्र रोने लगता है। हंसना, रोना, गिरना, पड़ना श्रीर तूफान मचाना, यह वालक का न्यवसाय होता है । जब किसी यालक को पढ़ने भेजा जाता है तो वह वहां भी ऊधम मचाता है, पढ़ना अच्छा नहीं लगता, शिच्नक का डर रहता है '। जो वालक पढ्ने को नहीं भेजा जाता, वह अपने सब समय को स्रेल में हो ज्यतीत करता है। थोड़ी समझ वाली इस मूढ़ श्रवस्था में वसों को जो दुःख होता है, उसको वेही जानते हैं। इस प्रकार की ऋवस्था में ईश्वर भजन करने का ऋवकाश ही नहीं है। जो कोई पढ़ने जाता है, पाठ याद नहीं करता है, विना दिल पाठशाला में वैठे रहना श्रीर विना रुचि पढ़ना बहुत बुरा माछूम होता है, परन्तु शिचक श्रीर माता पिता के भय से पढ़ना ही पड़ता है। खाठ दश वर्ष तक की अवस्था इसी प्रकार की होती है. बाद बुद्धि कुछ बढ़ने लगती है। किसी को दश वर्ष में, किसी को वारह वर्ष में किसी को सोलह अठारह अथवा वीस वर्ष में यह वोध होता है कि मैं मनुष्य हूँ, कुलीन हूँ, मुमको प्रदना चाहिये, कमाई करना चाहिये, विवाह आदि करना चाहिये और सुखी होना चाहियें । यदि माता पिता पढ़े हुये होते हैं तो लड़के को पढ़के भेजत हैं। जब तक उसे विद्या का स्वाद नहीं त्राता तब तक उसे पाठशाला जेलखाने के समान दीखती है और वशा छुट्टी के दिन को गिना करता है। माता पिता ही ईश्वर भजन नहीं करते तव उनको देख कर भजन करने का भाव आवे ही कहां से ? व्यह-हार के जाल में ख्यं जकड़े हुये पिता आदिक वालकपन में भजनः

पूजन सिखाते ही नहीं ! कभी कोई लड़का किसी को देख कर पूजन करने की इच्छा करे तो घर के सब लोग कहने लगते हैं:-"अभी तू क्या सममे ? लंगोटी बांधना भी नहीं त्राता ! जब वड़ा हो जाय तव कर लीजो। भजन पूजन करना तो बूढ़ों का काम है ! अभी वो तुमे संसार का कार्य करना है ! कुछ पढ़ लिख, धंधे में लग, तेरी शादी होने वाली है, जल्दी से कमाने लगजा वहू आवेगी तो गहनाकपड़ा मांगेगी, कमाई न करता होगा तो क्या देगा ? हम कोई जन्म भर के साथी थोड़े ही है ! अव तू छोटा नहीं है ! घर वार की तो चिन्ता कर !" जहां इस प्रकार का तपदेश भिलता हो वहां भजन भाव में लगना हो ही कहां से ? इस प्रकार वाल्यावस्था चली जाती है। जिस कोमल बुद्धि में ईश्वर भाव का संस्कार पड़ने की अवाश्यकता है, वहां प्रपं-चके रस्से से चारों तरफ से जकड़ा जाता है। प्रथम तो लड़के की चित्तवृत्ति ही ईश्वर की तरफ जाना अशक्य है, कभी किसी की वृत्ति हुई भी तो वृत्ति को तोड़ने वाले वहुत हैं। यदि कोई. छोटी उमर में भजन करने लग जाय तो लोग हंसी मजाक में उड़ां देते हैं, टढ़ संस्कार न होने से विचारा छोड़ देता है। इन मगड़ों के कारण बहुतों को ईश्वर भजन करने की फ़ुरसत ही नहीं होती । वाल्यावस्था आरंभ की अवस्था होने से जिस तरफ लग जाती है, उसी तरफ के संस्कार दृढ़ हो जाते हैं। ऐसी उत्तम अवस्था में ईश्वर का भाव जमने न देना या जमने का संयोग प्राप्त न होने देना; कितती शोक की बात है ! वाल्यावस्था में ही जिसके ईश्वर भाव के संस्कार न' पहें भला, वह बड़ा होकर अथवा बुढ़ापे में क्या करेगा ? सूखी हांडी-पकी हुई बुद्धि मुड़ती थोड़ी ही है ? और किसी ने कुछ कर भी लिया तो संपूर्ण भी नहीं होता।

एक कृषिकार था। कृषिकार देहाती होने से विशेष बुद्धि चालें कम होते हैं । खेती करना, खाना, पीना इसके सिवाय : अन्य कार्य न होने से विशेष बुद्धि नहीं होतीं! कृषीकार की स्त्री भी उसीके समान भोली भाली थी, घर का काम काज करते के सिवाय दुनियां किस कोने में वसती है, इसंका भी उसे ज्ञान न था । उसका एक लड़का था, वह बारह वर्ष का होगया था, वह भी मोटो चुद्धि का था' खेल कूद में ही अपने दिनका बहुतसा ंहिस्सा निकालता था। एक दिन एक एक नया मनुष्य उस प्राम में आकर उसके पड़ोस में वसा। उसके दो लड़के थे। एक दश वर्ष का और दूसरा आठ वर्ष का था। वे दोनों पुस्तक पढ़ रहे थ । फुपिकार की स्त्री ने उन दोनों लड़कों को पढ़ते हुये देखा । पुस्तक में अच्छी र कहानियां पढ़ते हुये देखकर किसान की स्त्री प्रसन्न हुई और जीमें सोचने लगी "मेरा लल्छ् भी पढ़ जाय तो कैसी अन्न्छी बात हो ! ये लड़के तो उससे छोटे हैं ! कैसा पढ़ते हैं !" घर में आकर उसने अपने लड़के से कहा "लंख्छ ! हमारे पड़ो-समें जो नया मनुष्य आकर रहा है उसके दो लड़के तुमले छोटे हैं वे किताव ख़्व पढ़ते हैं, कैसी अच्छी २ कहानियां लिखी हैं, त्भी पढ़ता होता, मदरसे में पढ़ने जाता होता तो मैं तुमे पढ़ता ' आ देखकर बहुत ख़ुशी होती! मद्रसा कुर्छ दूर भी नहीं है, आध कोस है! लल्द्, तू कर्व से मदरसे जाकर पढ़ने लगेगा ?" लड़का बोला "हां! हां! पढ़ तो छूं पर बखत तो होय ! अभे फ़रसत ही कहां है ? सबेरे से संमा तक मुक्ते पढ़ने का समय कहां है ? देख ! सबेरे से संभा तक अपने सब समय को गिनाता हूँ; सवेरे त्राठ बजे तो खाट पर से उठता हूँ ! त्राठ बजे से पहिले मुमसे उठा ही नहीं जाता ! मैं वचा हूँ इसलिये मुमे नींद बहुत श्राती है ! वठकर श्राधा घंटा तो दांतन कुहां में जाता है ! दांतन कुछा ने क्लं तो तू चिड़ पुकार करती है! फिर कलेवा करने वैठता हूँ, उसमें भी खासा श्राधा घन्टा लग जाता है ! नौ वज गये, श्रव गैया, वैल, भैसों को पानी पिलाने जाता हूँ ! उनके वांधने, छोड़ने, जाने छाने में पूरा घन्टा भर लग जाता है । वजे वस । अब दो घन्टे मेरे खेलने के हैं, सब लड़के खेलंते हैं, उनके साथ मैं भी खेलता हूँ ! मैं खेलूंगा नहीं तो वीमार पड़ जाऊंगा ! वजे वारह, श्रव रोटी खाने का समय हुआ। रोटी खां कर हुका तमालू पीता हूँ, पीछे दो घन्टे सोता हूँ ! इनमें से किसी में भी समय नहीं निकल सकता! वजे तीन, सव लड़के तैयार होकर खेलने को ऋाजाते हैं और मुक्ते खेलनेको ले जाते हैं। बज गंथे पांच, फिर मैं ढोरों को पांनी पिलाने ले जाता हूँ। बजे छः, तुरन्त ही व्याख् करता हूं और हुका तमाखू पीकर सात वजे सो जाता हूं। तू मुक्तसे पढ़ने को कहती हैं ! वता ! कौनसे वंखत पढ़ू ? मैं भी जानतां हूँ कि पढ़ जाऊं तो अच्छा ही है ! पर पढ़ तो कैसे पढं ? किस समय पढूं ? इसमें से कौनसा काम न करूं ?

क्या खांड नहीं ? सोड नहीं ? ख़ेलूं नहीं ? क्या ढोरों को पानी न पिलाऊं ?" सुनने वालीकी बुद्धि जड़ थी ! लस्ट्रने सब हिसाब ठीक २ वता दिया ! कहने लगी 'हां ! ठीक है ! लस्ख्र को फ़ुरसत ही कहां है, श्रभी वचा है, खेलेगा श्रवश्य !" लड़के के हिसाब से संतुष्ट होकर फिर उसने कभी लड़के से पढ़ने जाने को न कहा ! जिस प्रकार इस लड़के ने अपनी दिनचर्या का वर्णन किया उसी प्रकार बाल्यावशा भजन किये विना चली जाती है ! भजन करने की फुरसत ही नहीं मिलती ! भजन कोई ऐसी वस्तु नहीं है कि जिसके विना किसी का काग रुक जाय, भजन तो फ़र-संत के समय में करने का है इस प्रकार समभने वाले और ऐसी शिचा देने वाले बहुत होने से बाल्यावस्था खेल कूद में, और कुछ पढ़ने में तथा जग़त् के घन्धों भें चली जाती है, भजन नहीं होता। अवोधवस्था में भजन हो नहीं सकता और कुछ बोध है। ने के वाद .खेल:कृदका भूत सवार होजाता हैं। . . . .

वाल्यावस्थासे वरुण अवस्था आते ही अनेक प्रकारके भोगों की क्रामनायें सामने आकर खड़ी होजाती हैं। धन प्राप्त करने की इच्छा बढ़ती है क्योंकि धन करके ही सब भोग भोग जाते हैं! धन से भी बलिप्ठ कामना सुन्दर को प्राप्त करने की होती है। यह कामना सबको खाआविक होती है। तरुण होने के प्रथम ही यदि माता पिता स्त्री की बेड़ी में डालते हैं, तो स्त्री वड़ी होकर घर पर आने की इच्छा होती है। यदि माता पिता विवाह नहीं करते तो भेरा विवाह नहीं हुआ, अमुक अमुक मेरे साथियों का विवाह हो गया है' ऐसा विचार कर दुःख़ी होता है 'श्रीर विवाह होने के निमित्त माता पिता श्रीर श्रन्य कुटुन्त्रियों पर जोर डालतां है । यदि र्थन की कमी होने के कारण विवाह होता नहीं दीखता, तो श्रधर्म से भी धन लाने में नहीं चुकता । यदि कोई कर्ज देने वाला मिल जाता है तो कर्ज के दुःख को भी भूल कर शादी करने का यल करता है। घर, जमीन, जागीर को वेचकर अथवा गिरवी रखकर. भी शादी कर छेताहैं। विवाहके प्रसंगमें खाने, पीने, नाच तमारो . में आनन्द मानता है। शादी न हुई तो दु:ख! और हुई तो भी दुःख ! गृहस्थाश्रम्में कितना कृष्ट श्रीर उपाधि है, यदि विचार करें,... तो सब ही इस बातको जान सकते हैं। यदि कोई गृहस्थीके दुःखकी गिनती करना चाहे तो हो ही नहीं . सकी । कुटुम्ब के . भरण पोपणुके लिये कमाई करनी पड़ती है। कमाई थोड़ी हो और खर्च. विशेष हो तो चिंताका श्रम्भ रात्रि-दिन जलाया करता है। श्राया गया सर्च त्रवस्य करना पड़ता.है । स्त्री की कामनायें पूर्ण करनी -पड़ती है। जो जो स्त्री कहती है सब क़रना पड़ता है। स्त्री की कामना पूर्ण न हो तो वाधिनी के समान धुर्राती है। ऐसे में एक दो लड़के होज़ांय तो कमाने बाले की आफत ! जिसके पास धन ' होता है उसे भो लड़कों से विशेष करके कंट ही उठाना पड़ता है। कोई वीमार है, किसी को पढ़ाना, किसी का यज्ञोपवीत कराना, इत्यादि में ही फंसा रहता है। राजि-दिन खान-पान श्रिया के श्रेम और वर्कों की तोतरी बांगीं में प्रसन्न होतां है। कुटुम्ब विशेष हो तो यह लड़का मेरा, यह धन मेरा, यह उसका, ऐसी राग द्वेषकी युद्धि होती है। यड़े वृढ़े कुछ कहे सुने तो स्त्रीसे सहन नहीं होती, स्त्री पुरुपसे कहती हैं और पुरुपको वड़े वृढ़े बुरे लगते हैं ! कोई सुशील होता है तो माता पितासे कुछ नहीं कहता, जीमें जला करता है और फोई दुष्ट होता है तो माता पिता आदिको गालियां देने लगता है। कोई माताको त्यागकर स्त्रीको लेकर श्रलग हो जाता है। किसीके पास धन विशेष होता है तो धनका मद करके तरुण अवस्थामें विवाहिता स्त्रीसे सन्तुष्ट नहीं होता," श्रन्य खियोंको ताकता रहता है और अपने चरित्रसे श्रष्ट होता है। इस प्रकार छानेक अधर्मका स्थान रूप युवावस्था रूप गधा पद्धी-सीमें निर्दोप रहना महा कठिन है। धन रहित भी अपनी स्त्रीमें द्दी सन्तुष्ट रहता हो, ऐसा भी नहीं है। बुद्धिको भ्रष्ट करनेवाली: युवावस्था त्राने पर जो उसे निर्दोप निकाल दे वह भाग्यशाली: हैं! इस प्रकारकी उस महा उन्मत्त अवस्थामें ईश्वरका भजन-क्रिसका स्फता है। वाल्यावस्थाके समान यह भी मगड़ोंमें इयतीत है। जाती है!

इसके बाद तीससे पनास वर्ष तककी जो अवस्था है उसमें परिवार वढ़ जानेसे दु:ख ही होता है। प्रथम एककी चिंता थी, स्त्री आनेसे दोकी चिंता हुई, अब सब कुटुम्बकी चिंताकी गठरी। शिर पर धर कर वेग्नों मरना पड़ता है। कोई मरते हैं, उनके शोकसे दु:खी होता है तो किसीके जिरहसे व्याकुल होता है। इसके हाथ पैर कुटुम्बके जालमें इस प्रकार वंध जाते हैं कि स्वेच्छानु-सार चल फिर भी नहीं सकता। कुटुम्बके लिये अनेक इच्छायें

1

करनी पड़ती हैं, उनमें से बहुतसी निष्फल जाती हैं। गुमाये हुये धन श्रीर परिश्रमका पश्चात्ताप होता है लोक लाज, जाति वन्धन, कुलकी रीति श्रादिक श्रनुसार काम करना पड़ता है। हानि होनेसे कभी दुःखी होता है, कभी कुछ लाम होनेसे थोड़ी देरके लिये प्रसन्न हो जाता है। संसारकी धुरीका वहन करते २ बृदा हों जाता है। इस श्रवस्थामें ईश्वर भजन नहीं होता, ईश्वर भजन के लिये फुरसत ही नहीं मिलती! कभी कभी ईश्वर भजन करता है तो ईश्वरकी प्रसन्नताके निमित्त नहीं करता, लड़का होनेक लिये धनको प्राप्तिके निमित्त श्रथवा मुकदमा जीतनेके लिये भजन करता है। भजनमें प्रपंचका सहारा होता है, सहारा रखते हुए भी ईश्वर भजनमें एकाप नहीं होता। श्रनेक प्रकारकी फामनायें एकाप होने नहीं देती। छुटुम्बका जाल चढ़ जानेसे बाहरसे श्रथवा ध्रांतरिक संस्कारोंसे छुटुम्बी ईश्वर भजन नहीं करने देते! हाय! इस दशामें ज्ञान प्राप्तिके निमित्त ईश्वर भजन किससे हो?

इस प्रकार तीस, चालीस, पचास वर्ष तक पहुंच जाता है तबसे बुढ़ि छौर इन्द्रियोंकी शांक घटने लगती है, शरीर शिथिल होने लगता है और ज्यों ज्यों उसर बढ़ती है त्यों त्यों आसिक, चिन्ता छौर दुःख बढ़ता ही जाता है। प्रथम ते। पचास वर्षपर बढ़ुत कम मनुष्य पहुंचते हैं, कभी कोई पहुंच भी गया तो वहां भी फुरसत कहां ? ज्यों ज्यों शरीर शिथिल होता जाता है त्यों त्यों मन विशेष चचन होता जाता है, बुद्धि विगड़ती जाती है। भोगे हुयें सब संसारका चित्र उसके सामनेसे हटता नहीं है।

सत्तर श्रस्सी वर्षकी अवस्था में विस्तर में पड़ा रहना पड़ता है। किसी भाग्यशाली के सिवाय इस श्रवस्थामें सवको छुटुम्बी तिर्म्कार की दृष्टि से देखते हैं। पुत्रादि उसकी सेवा चाकरी दिलसे नहीं करते। कोई काम किया तो वड़बड़ाते हुए कर दिया, नहीं तो कुछ नहीं! यह ही कहावत होती है:—

दोहा दांत गिरे अरु खुर थिसे, पीठ वोभा नहिं लेथ । ऐसे बूढ़े वैलको, कौन वांध भुस देय ॥

जिस प्रजा के ऊपर उसने वड़ी वड़ी खाशायें वांघ रक्खी थीं उस प्रजाको तिरस्कार करते हुये खौर खपनी खाशाखोंको निष्फल जाते हुये देखकर वह रात्रि-दिन चिन्ता के मारे जलता रहता है, श्रपनी पूर्व श्रवस्था का स्मरण करके दु:खी होता रहता है । श्राराक्ति के कारण जब उठना बैठना ही कठिन होजाय तो कार्य तो हो ही कहांसें ! पराशीनतामें रोटीका दुकड़ा विना प्रेम खाना पड़ता है ! दिल से बहुत चाहता है कि इस सत्कार-रहित दुकड़ें को न खाऊ, परन्तु शरीर बुद्धि से अशक्त होजाने के कारण कुछ वश नहीं चलता, खाना ही पड़ता है। नींदमें चिंता दव जाती हैं, परन्तु हाय ! इस अवस्था में नींद भी महंगी होजाती है ! चुद्धा-वस्था में दुःखं पाते हुये बहुधा मंतुष्यों को देखा ही होगा ! भला, ऐसी अवस्था में ईश्वर भजन किस प्रकार हो ? शांति विना ईश्वर भजन नहीं होता । बुढ़ापें में शांति कहां ? इस प्रकार बुढ़ापा भी व्यर्थ ही जाता है ! ऐसे ही मरणके समय में भी भजन नहीं होता । इस समय तो शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की चिन्ता

होती है। श्रीर शरोर की महान् पीड़ा में ईश्वर का नाम किस प्रकार याद श्रावे ? ईश्वर तो श्रकेला है, एकांत में है, ऐसा हुये विना उसका नाम लिया ही नहीं जाता।

इस प्रकार तीनों अवस्थायें ही अनेक प्रकार के विकारों से भरी हुई है। लाखों, करोड़ों मनुष्य शरीर की इन अवस्थाओं के साथ एकभाव-वाले होकर जब तक शरीर का नाश हो तब तक ईश्वर का भजन नहीं करते। प्रथम तो यह नियम हो नहीं है कि ये तीनों अवस्थायें सबको प्राप्त ही हों, कितने ही तो जनमते ही मर जाते हैं, कितने चार छः मास अथवा वर्ष के होकर मर जाते हैं, कितनेक पांच, दस, पन्द्रह अथवा वीस वर्षकी उमर में मृत्यु के शरण होते हैं, कितनेक पश्चीस तीस वर्ष तक जीते हैं। इस प्रकार अमुक वर्षमें मृत्यु हो, यह कोई नियम नहीं है। स्थूल शरीर जब से उत्पन्न हुआ है तबसे मृत्युके मुखमें हो है, इसलिये बुद्धि प्राप्त होते ही व्यवहारमें फँस जाना और ईश्वरको भूल जाना इसके समान संसार में कोई भारी भूल नहीं है।

बुद्धिकी बुद्धिके साथ संसारमें प्रवृत्त होनेकी जितनी आवश्य-कता मालूम होती है, यदि उतनी ही अथवा उससे विशेष आव-श्यकता सममकर ईश्वर भजन में लग जाय तो अवश्य कल्याण होता है। व्यवहार की प्रवृत्ति व्यवहार में तब तक ही काम देती है, जब तक शरीर है; और ईश्वर की तरफ की प्रवृत्ति शरीर न होते हुये भी काम देनेवाली है, इसलिये जबसे बुद्धि और इन्द्रियां विक-सित हों तबसे ईश्वर भजन में लगना चाहिये। यह अनुकूल समय चले जानेके बाद कुछ हो नहीं सकता। जब संसारका काम ही बुढ़ापे में नहीं हो सकता तब अनन्त फलदाता, ईश्वर भजन का महान् कार्य बुढ़ापे में किस प्रकार होगा ? यदि ईश्वर भजन करना हो तो जबसे बुढ़ि चैतन हो तब से ही करना चाहिये। वाल्यावस्था के समान बुढ़ापा भी एक प्रकार की मृद् अवस्था है, वाल्यावस्थामें बुढ़ि खिली हुई नहीं होती और बुढ़ापेमें बुढ़ि चीगा होजाती है। कहते भी हैं:—

🖽 🕝 "किया सो काम, भूजा सो राम !"

इस प्रकार सव ऋवास्थायें न्यर्थ चली जाती हैं। परव्रह्म से : कोई संबंध नहीं जोड़ता। ज्यवहार से भी परत्रक्ष को तुच्छ सममः रक्खा है। जो सज्जन हैं वे अपनी अनस्थाओं को इस प्रकार, न खोकर परव्रहा को जानने का प्रयंत्न करते हैं। ज्यावहा-रिक सुख प्राप्ति के निमित्त बुद्धि जितनी दौड़ती है, यदि जतनी हीं . बुद्धि योग्य साधनोंके संहित परब्रह्मकी तरफ लगाई ज़ाय तो पर-ब्रह्म कुछ, दूर नहीं है। 'खर्य' प्रकाश परब्रह्म हमारे अत्यन्त , समीप है, अपना ही खरूप है। जो परम न्यापक हो, उसे परमहा कहते हैं। अनेकता में भी एक रहा हुआ है, वह परवहा है 🏳 जो सवको चेष्टित करता है ज़ौर खर्य चेष्टा-रहित है वह परब्रहा है। विकारों को छोड़कर प्रत्येक के आत्मरूप से परब्रह्म ही विस-जमान है। यदि ब्रह्मायड-भर में परब्रह्म की खोंज कीजाय तो भी मिलने वाला नहीं है। अपने हृदय में ही ढूंदने से परबंहा का पताः लगता है । . यदापि परलहा ,सर्वव्यापकः है तो भी उसकाः

विशेष प्रकाश, जिसे चिदाभास कहते हैं, श्रन्त:करण में है। हमारी सव चेष्टा चिदाभास से होती है। सर्वव्यापक परव्रहा के विशेष प्रकाशके हृदयमें होनेका कारण परत्रहा नहीं है किन्तु श्रन्तःकरण है, अन्तःकरण सतोगुणं का कार्य होनेसे निर्मल है, उस निर्मल-तामें व्यापक परव्रहा का विशेष प्रकाश पड़ता है । श्रातिशीं शीशें को घूपमें रखनेसे सूर्यका निर्मल प्रकाश शीशोमें विशेषतासे पड़ता है। धूपके परमाणु एक स्थान पर संगठित होजाने से शोशेमेंसे दूर पर एक प्रकारका विन्दु पड़ता है, यह सूर्यका विशेष प्रकाश है, घूप सन स्थानों पर समान होते हुये श्रीर फांच पर भी समान पड़ते हुये विन्दुमें जैसे विशेषतासे हैं; इसी प्रकार सूर्य पर-ब्रह्म है, श्राविशी शीशा अन्तःकरण भीर दूर पर पढ़ा हुआ जलाने वाला विन्दुरूप प्रकाश विशेष सामध्ये-वाला चिद्।भास है .। हृदय में जो विशेष प्रकाश है उसको ब्रोड़कर जिस सामान्य प्रकाश का वह विशेष प्रकाश हुआ है, उसको परब्रहा जानों; इस प्रकार परब्रह्म का ध्यनुभव हृद्यमें होता है। परब्रह्मको जाने विनः कष्टों की निवृत्ति गहीं होती, जन्म-मरणका चक्र नहीं छूटता श्रीर मनुष्य जन्म निष्फल जाता है। परब्रह्म देह धारियों के संमान क्रिया करते वाला नहीं है, आकाश के समान वह कभी लेपाय-मानःनहीं होता। एक ही देव सब भूतों में गुप्त और व्यापक होकर रहा हुंआ है, वह ही श्रात्मा है। उपरोक्त कथन का यह भाव नहीं है कि व्यवहार की सब चेष्टायें एक साथ ही छोड़ दो, किन्तुं यह भावं है कि ब्यवहार के भावको सामान्यं करते हुरे . ईरवर की तरफ के भाव की वृद्धि करो ईरवर जानने से व्यवहार और परमार्थ दोनों ही सुघरते हैं, इसिलये व्यवहारमें फंस कर ईश्वर को भूल जाना न चाहिये।

. . . एक शहर में एक बाह्मण कथा किया करता था। वह इस अकार से कथा कहता था कि प्रजा का मन रंजन हो श्रीर उपदेश भी हो । वालक, युवान और यूढ़े प्रति दिनं कथा सुनने आते थे। उस त्राह्मण की कथा की प्रशंसा इस प्रकार फैली कि दूर र के प्राम के लोग भी कथा सुतने आने लगे। ब्राह्मण कभी २ ·भविष्य की वात भी कथा में कह दिया करता था । कई व्यक्ति-योंका भविष्य जो उसने बताया, वह ठीफ निकला के ऐसा देख कर सब को विश्वास होने लगा। दिन पर दिन लोगों की श्रद्धा वदती गई। कथा कहमे वाले परिडत जो कुछ कहते थे उसकी सव मान्य करने लगे। यहां तक श्रद्धा बढ़ी कि पंडित जी के वाक्य को लोग ईश्वर के वाक्य समान मानने लगे। एक दिन पंडितजी ने -कथा में कहा-"है अमरलोक-वासियों ! तुंमको श्रपना होश नहीं है ! तुम लोग श्रपना स्थान छोड़कर मृत्युलोक रूप ऊपर भूमि में क्यों रहते हो ? तुम वारम्बार मरने जीने की अनुभव क्यों करते हो ? तुम जिस खानके वासी हो, वहां मरना जीना नहीं है ! वहां किसी प्रकारका दुःख नहीं है ! श्रानन्द ही श्रातन्द है अब भी चेतजाओं! अपने स्वदेश में पहु च जाओ! वहां गये विना तुमको पूर्ण सुखकी प्राप्ति कभी न होगी !!" कथा श्रवण करनेवालों में एक महान्य जो सभ्य समभा जाता था,

हाथ जोड़कर मुखने की आहा मांग करवोला-"महाराज ! आप का बाद्य एक भी असत्य नहीं हुआ ! आपका यह कहना भी सत्य ही होगा ! परन्तु कृपा कर साथ २ यह भी कहिये कि इम लोग खदेश में किस प्रकार पहुँच सकते हैं ? खदेश में पहुँचने के लिये हमको क्या प्रयत्न करना चाहिये।" पंडित जी बोले—हां ! यह भी सुनाता हूँ। भाविक लोगो, श्रद्धा ही मुख्य वस्तु है श्रद्धा विना कोई भी खदेश के मार्ग को पकड़नहीं .सकता। तुम लोग इस चद्र भूमि को छोड़ो ! इस स्थान से निकल कर राज-सार्ग में चलो ! वहां से कर्म मूमि नाम का देश आवेगा, उस देश में अनेक प्रकार के सच्चे और मूं ठे रत्न हैं ! वहां अनेक प्रकार के खेलने के पढ़ार्थ हैं ! अनेक प्रकार के आभूपणों से सजी हुई रम-णियां हैं ! उनमें कोई २ डायिन भी है ! उन सबसे बचना श्रीर मूठे रत जो कांचके दुकड़े और शोभा वाले हैं, उन्हें महरा न करना, सबे रत्नों को भहरा करना ! जब सबे पांच रत्न कोई इक्हें करते तब वहां से आगे चले, अमरपुर के फाटक में युसे, मांचों रत्न दरवान को बखशीश दे दे, तब वहां का दरवान अमर-सुर में जाने देगा । तुममेंसे जिनकी अमरपुर जानेकीइच्छा हो ने सुबह ही इस स्थानसे चल पड़े । सब लोगों ने पंदितजी के बचनों को मान लिया, परन्तु सबको घर जमीन जागीर आदि छोड़कर जाना कठिन था। इसलिये कुछ ही मनुष्य निकले। उनमें वच्चे युवान और पूढ़े सब ही थे। जो बच्चे थे वे तो खेलने में लग गये। कहीं लुबोटा, कहीं भीरा, कहीं चकरें, कहीं गुलीदंडा, कहीं गेंद

पड़ी हुई मिल जाती थीं, उनको देख कर वे दिन भर खेल में ही लगे रहने लगे। जो युवान थे वे आभूपणों से सुशोभित युव-तियों को देख कह मोहित हो गये। उनकी प्रसन्नताके लिये विना दाम.के गुलाम वन गये, रात्रि दिन उनके प्रेम में मन्न रहें, अन्य सुन्दरियां प्राप्त हों, ऐसा उपाय करने यगे, उनको प्रसन्न रखने के लिये अपने दिन व्यतीत करने लगे जो बूढ़े थे उनके पासं ऋनेक डायमें पहुँच जाती थीं, चूद्भी डायिमों . से लिपटे हुंये रहने लगे । इस प्रकार तीनों अवस्थात्रों-चाले सम्रे रत्न जमाः करना भूल गये। कोई रत्न जमा करने लंगा ती भूंठे रत्नोंकी चमक श्रधिक देखकर उनको ही जमा करने लगा। वहाँ के लींग मूठे रत्नों को ही रत्न समुमते थे ख्रीर आपस में उनका जिनदेन भी किया करते थे। किसी ने सब रत्नों को जमा नहीं किया, न श्रमरपुर के दरवाजें पर देकर श्रमरपुर में प्रवेश किया। एक पंडितराज ही, जिन्होंने सबको उपदेश दिया था, उन पांच सबे रत्नों को जमा करके अमरपुर में जाने पाये। वहां की सुन्दरियों से जो प्रजा उत्पन्न होने लगी वह भी उसी व्यवहारमें श्रपनी सब . श्रंवस्थाओं को गमा रही है। इस प्रकार कर्मभूमि में आजं भी वह प्रजा घूम रही हैं। .:

कथा कहने वाला पिंडत सद्गुरु—वेद है । उसने श्रमरपुर जाने का उपदेश दिया, जिन्होंने माना, वे तो श्रन्य योनियों को छोड़कर मनुष्य योनि में चलनेलगे। मनुष्य होकर भी वाल्यावस्था खेल-कृद में युवावस्था तरुणियोंके प्रेम में खोते लगे श्रीर यूदोंको विन्ताह्म डायनों ने घेर लिया। अवस्थायं व्यर्थ जानेसे पांच रत्नों की प्राप्ति न हुई। सबे रत्न ये हैं:—शील, संतोप, द्या, इसा, और वोघ। मूंठे रत्न पांच इन्द्रियों के विषय और काम, क्रोय, लोभ, मोह, मद आदि हैं। लौकिक चांदी, सुवर्ण आदि कांचके दुकड़े हैं। अवस्तायें व्यर्थ गुमाने और मूंठे रत्नों में फंस जाने के कारण संसार-चक्र से निवृत्ति नहीं होती। अमरपुर स्वदेश-परमपद है। जो कोई पंडित के समान सत्कर्म करने वाला होता है वह ही अपने आय स्वस्त्य को प्राप्त करता है, इसलिये कहा है कि ईश्वरका भजन कर, ईश्वर भजन ही अमरपुर जाने

अंगं गलितं पलितं मुग्डम् । दशन-विहीनं जातं तुग्डम् ॥ वृद्धो याति गृहीत्वा दग्डम् ।

तदिष न मुञ्चत्याशापिग्डम् ॥३॥भज०॥

अर्थः — अंग गल गया, शिर के वाल सफेर होगये, मुख दांत-रहित—पोपंला हो गया, बृद्ध हुआ, लाठी के सहारे चलता है, तो भी आशा के पिएड को नहीं छोड़ता।

अंग गला शिर-स्वेत भया है।

दांत विना मुख वैठ गया है।।

वृद्ध हुआ लाठीगाह चालत ।

े तो भी श्राशा पिएड न त्यागत ।।३॥भज०॥ .

श्रविद्यां का प्रभाव इतना प्रवल हो रहा है कि रात्रि दिन सव कुछ देखते हुये भी अन्धे के समान वर्ताव कर रहे हैं। वाल्याव-स्था में वुद्धि विशेष विकाशवाली नहीं होती, इस समयतो कर्तव्या-कर्तन्य का विचार पूर्ण रूप से न होना वन सकता है 'परन्तु' जब युद्धि विकास को प्राप्त होती है, निर्णय करने की शक्ति त्रा जाती है, सारासार का विचार होता है, तब भी बुद्धि मोह में फंसकर जैंसा देखती है, जानती है, सममती है, वैसा वर्तीव नहीं कर सकती, यह ही माया की विचित्रता है। यदि वाल्यावस्था की श्रविकसित, श्रपक बुद्धि ऐसी भूल करे तो उचित है, परन्तुं श्राश्चर्य यह है कि पकी हुई बुद्धि भी उलटा वर्ताव करती है। प्रत्येक मनुष्य को जब कहीं जाना होता है तो जाने के स्थान की तरफ उसका लझ होता है, उधर की तरफ ही मुख होता है, जिस स्थान से चलता है उस स्थान से मुख फेर लेता है, तच ही मुकाम पर पहुँच सकता है। इससे विरुद्ध न्यंवहार में फंसे हुये मनुष्य रारीर की किसी अवस्था में आगे के मार्ग की तरफ मुख नहीं करते वर्तमान ध्यथवा भूत के दृश्य को नहीं छोड़ते, भविष्य की तरफ उल्रेट पैरों से संसारी चलते २ गिर जांय, ठोकर खा जांय, पीछे के पदार्थ से कुचल जांय तो इसमें क्या श्राख्य है ? बुद्धि ज्यों २ वृद्ध हो त्यों २ शुद्ध होनी चाहिये, परन्तु जब शुद्ध होने के बदले मिलन होती जाय तो ऐसी मिलन बुद्धि से ईश्वर भजन कैसे हो ? नहीं हो सकता ! मनुष्य जन्मता है तब विकार की विशेषता वाला नहीं होता, क्योंकि भीग के सूक्ष्म संस्कार उसके अन्त:-

करण में ही होते हैं, ज़्यों ज्यों वे संस्कार भोग में आते है स्यों त्यों म्थूल होते हैं । जगत् की हवा लगते ही वालक पांचों इन्द्रियों और मन में बाहर के भाव को भरने लगता है, धीरे रे पांचों विषय जगत् के भाव इन्द्रियों और मन में भर जाते हैं। जब वालक स्थूलता को प्राप्त होता है-वड़ा होता है, तब युवावस्था में इन्द्रियां श्रीर मन संपूर्ण विषयों का प्रहण करने के योग्य हो जाते है । भनुष्य की जिंततो जाल होती है, सब जगत् के भाव के भरने की हीं होती है। मनुब्य जगत् के भाव को इस प्रकार भर डालता है कि उसके अत्तः करण में ईश्वर का भाव और परलोक का भाव भं ने ठहने को स्थान ही नहीं रहता। इन्द्रिय और अन्तः करण इतना वहिर्मुख हो जाता है कि जगत के भाव से तिल भर नहीं खिस-कृता । वाल्यावस्था त्राई चली गई, युवावस्था प्राप्त हुई वृह भी चली गई, ऐसा होते हुये भी किसी को अपनी युवावस्था चले जाने का ख्याल नहीं होता । जिस प्रकार हवा पाल में भर कर नाव को इधर से उधर घुमाती है, इसी प्रकार पाँच विषय रूप हवासे वितिष्ठ हुआ मन मनुष्य शरीर रूप उत्तम नाव की घुमा कर चूर कर .डालता है। प्रति दिन सुनह होती है, दोपहरी होती है, शाम होती है, रात्रि होती है आयुज्य व्यतीत होता चला जाता है, इस प्रकार प्रत्येक मनुष्य देखता है, जानता है समय पर मानता भी है, तो भी आश्चर्य यह है कि अविद्या के तरो में चकाचक होने से अपनी अना खुनी में ही लगा रहता है। युद्ध हो जाता है तो भी चेतता नहीं। सब संसार को देखा, सबका अनुभव किया, सबके

साथ दुःख उठाया, अवस्था बदल गुई; मरने का समय निकट आ भाया, श्रव भी संसार की तरफ से मुख तहीं मोड़ता ! संसार ंडसकों छोड़ता जाता है परन्तुं वह संसार को नहीं छोड़ता, छोड़ना चाहता ही नहीं। मृत्यु के मुख में जाना है, ऐसां, जानता है, तो भी मृत्यु की तरफ मुख करके सावधानी से नहीं चलता ।। हाय ! शोक ! हाय शोक ! वह जानता भी है कि मैं संसार से 'हट रहा हूँ, मृत्यु के मुख में जा रहा हूं तो भी इतना वे-खबर 'रहता है कि मृत्यु का खप्त में भी ध्यान नहीं श्राता ! संसार में इस प्रकार निश्चन्त होकर नैठता है मानों वह कभी संसार से जाने वाला नहीं है, हमेशा संसार में ही रहने वाला है ! संसार में इस प्रकार वर्तता है जैसे कि संसार उसके वड़ों को उपार्जित की 'हुई जागीर हो ! हाय ! इस प्रकार की बुद्धि से वर्तने वालों को कितना कष्ट होता है ? प्यारी ज़िस्तुओं की इच्छा न होते हुये भी छोड़ना पड़ता है। छोड़ने में जो कष्ट होता है उसका अनुभव वह श्राप ही फरेगा। श्रतुभव जब होगा तब होगा, हाल तो विचारा भूल मुलैयां रूप संसार में घूम रहा है ! अनेक इच्छाओं के घोड़े दौड़ा रहा हैं! श्रव तो मौज उड़ा लो, मौत जाने कथ श्रावेगी, क्या खबर जब श्रावेगी तब देखा जायंगा। ऐसे श्रवुद्ध अज्ञानी को क्या कहा जाय ? जो अपने शरीर का मूल्य ही नहीं सममता, ऐसे मूढ़ को कौन सममावे ? अनित्य ऐसे श्रीर के सहारे नित्यता प्राप्त करने के संयोग को जो न्यर्थ गुमा दे, इसमे वृद्कर अपना अहित करने वाला कौन होगा ? कोई नहीं!

:.: 'एक समय एक बुढ़िया एक सन्त के पास पहुँची, दृद्धावस्थाके कारण बुढ़िया को नेत्रों से बहुत कम दीखता था। एक प्रकार से वह अन्धी ही थी, उस बुढ़िया के कई लड़के थे, उन लड़कों के भी कई तड़के तड़कियां थीं, इस प्रकार इसका एक बड़ा कुटुम्ब था। ,बहुत से घर जमीन, जागीर और पुष्कल धन था । बुढ़िया मर-नेके समोप आचुकी थी तो भी उसका मोह निवृत्त नहीं हुआ -था, सन्त के पास आकर उसने कहा-"महाराज, कोई ऐसा ·उपाय 'बताइये; जिससे मेरी बिगडी हुई आ़ंखें ठीक हो जांथ. I अब सुमे कुछ सुमता ही नहीं है। जब वाल वसे मेरे पास त्राते हैं तो उन्हें मैं पहचान नहीं सकती।" सन्त बुढ़िया. को ्ष्रसक्षी स्थिति को श्रौर कुटुम्ब को जानते थे. सुसकरा कर कहने लगे- "माई, यह तो तुमें खबर है कि मैं दवा द्वारू नहीं करता। तू तो श्रीमान् है, किसी नैद्य, डाक्टर से द्वा कराले।" चुढ़िया वोली—"महाराज, वैद्य हकीमों की दुवा मैं कर चुकी हूँ। अव तो मेरी आँखें आपके आशीर्वाद से ही अच्छी होंगी । मैं आपके पास दवा लेने नहीं आई हूँ , दुआ लेने आई हूँ ।" सन्तने कहा : "बुढ़िया, यह तू क्या कहती है ? चार छ आते की दुवा के वरावर ही तृते सन्तों की दुआ समसी है ? इस सब भंगड़े को छोड़ दे, ईश्वर का भजन कर । क्या तेरी बुद्धि भी ,बुड्दी हो गई है ?" बुदिया—बोली "महाराज, आंख बिना ईश्वर भजन, देव दर्शन कैसे हो ?" सन्त बोले--"ईश्वर भजन में आंखकी क्या आवश्यकता है ? सम के भीतर ईश्वर विराजमान है, विना

आंख ही ईश्वर जाना जा सकता है, आखें न हों तोभी उसका भजन कर सकते हैं। तृ तो कुटुम्ब के मीह में फंसी रही है, तुमे ईरंबर का प्रेम कहां है ? मरनेके समय क़ुदुम्त्री तुक्ते कुछ भी संहायता नहीं पहुंचा सकते। ऐसा समक्ष कि ईश्वर ने तुक पर उपकार किया है, आंखें छीननेमें ईरवरका उपकार ही है! न् कुदुम्बको देखना नहीं छोड़ती, कुदुम्बका देखना छुड़ानेके-निमित्त, मोह करना वन्द करनेके निमित्त ही ईश्वरने तेरो श्रांखों. से दीखना वन्द किया है। ईश्वरका यह मतलव है कि तू कुटुम्ब को. देखना छोड़कर, सेरे शरीर के भीतर, जो ईश्वर विराजमान है, उस ईश्वरको तू देखने लगे, उसमें चित्त लगावे, उसका भजन करे। ईश्वरका भाव तूसममती नहीं है, ईश्वरने भजन करनेका योग दिया है, किरभी तू मोहका नहीं छोड़ती चुढ़िया होगई है, अब तू दुनियामें कितने दिन रहेगी, समय भर गया है, अवभी जो वन सके, करले !" बुढ़ियाके। सन्तके ऊपर विश्वास था, उसके शुभ संस्कार उदय हो आये थे, सन्त के वाक्य की उसके हृद्यमें चोट लगी। चोट लगने से उसे कुछ चेत हुआ और वह जितना बन सका उतना कुटुम्ब्का मोह छोड़ कर ईश्वर भजन में लगी।

शरीर की सब अवस्थाओं में बृहावस्था अत्यन्त हु:खरूप है अ ग गल जाते हैं, मांस पिघल कर अ ग पतले पड़ जाते हैं, हड़ियां कड़ी हो जाती हैं शरीरकी शक्ति चली जाती है। आश्चर्य यह हैं कि ऐसी स्थिति प्राप्त होने पर भी मसुष्य शरीर कुटुम्ब और ऐरवर्यकी आशांकी नहीं छोड़ता कारण से कार्य का लगता है। इसी प्रकार शरीर का गत्तते जाना यह सूचना देता है कि शरीर त्रव विशेष समय तक रहने वाला नहीं है, चय, का आरम्भ होने लगा है, पूर्ण चयको प्राप्त होगा ही । जगत्के कार्य करने को शरीर ना कर देता है, बुद्धि व्यवहारके योग्य नहीं रहती, तब भी मृद मनुष्य सममता नहीं है। जो शरीर श्रीर मन जवाब दे चुके हैं उनसे ही कार्य लेना चाहता है, यह कितती मूर्खता है ? अंग गलनेसे यह सममना चाहिये कि मेरे शरीर से जगत्के कार्य लेने की अब ईश्वर की मरजी नहीं है, अब तो जहां जाना है वहांकी तैयारी करनी चाहिये। मस्तक के श्वेत वाल यह सचना देते हैं कि अब तक हम जो तुमको शोभा दे रहे थे, अब निस्तेज हो गये हैं। सफेद वाल खाकमें मिलने की सूचना देरहे हैं, शोक है कि मृढ़ मनुष्य सूचनाको जानते हुये भी मानते नहीं मुखके दांत गिर जानेसे मुख बैठ जाता है,दातोंसे ही मुखकी शोमा है, दांतोंसे ही भोजन चवाया जाता है। दांत दूट जानेसे सममला चाहिये कि ईश्वर अव मेरे लिये इस संसारके. भोजनको चन्द करने वाला है। दांत रहित मुख प्रेत समान वद-स्रत दीखता है, सर्पके विल समान होजाता है, ऐसी वदस्रती प्रेत होनेकी सूचना देती है। कुटुम्बमें अत्यासक मनुष्य इस सूचनाको भी नहीं मानते वाणी कुछ २ अस्पष्ट हो जाती है। जो मुर्ख इस सूचनाको भी नहीं सममता और ईश्वर की तरफ भाव नहीं करता, वह कुष्ट ही उठाता है। बुद्ध होनेसे लाठीके

सहारे विना चला नहीं जाता, कमर कुंक जाती है, तो भी मूढ़ मनुष्य ईश्वर की तरफ नहीं भुकता। उसका सीधापन चला जाना श्रीर भूमिकी तरफ मुक जाना क्या सूंचना देता है, इसका वह विचार नहीं करता। भूमिकी तरफ भुक जाना 'यह ही सूचना दे रहा है कि अब मिट्टीमें मिलने की तैयारी है। लकड़ी दिखलाती है कि अब तो रमशानमें लकड़ी से ही काम पड़ेगा! ये सव चिह्न देखते हुये भी जो मनुष्य श्राशाश्रों को नहीं छोड़ता, इसे पापी ही सममना चाहिये। इस प्रकार सममाते हुये आचार्यः यह कहते हैं कि ख्रव तो ईश्वर का भजन कर । ख्रांखों के तारे. विनौले के समान होगये हैं, शरीर की चमड़ी छालके समान स्रोखली हुई है, पेट कन्द्रा बना है, उभरी हुई न्सोंसे व्याप्त गर-इन पीपल कें पत्तोंके समान कांपती है, वाघके गलेमेंसे निकले हुए 'घुर घुर' शब्दके समान कुएठ बोलता है, पीठ कमान के समान मुक गई है, वईके गाले के समान होगई है, मुद्री भरके चूतड़ वन गये हैं, पानीकी वूंद रूप मोतीसे विभूपित बहती हुई नाक है, सड़े हुये फोड़े के समान दुर्गन्धि युक्त मुखकी वायु है, यह सब हालत होते हुये भी शरीरकी भयंकर स्थिति देखते हुये भी ईश्वरकी तरफ नहीं जाता ? ये सब हालतें शोचनीय और दु:ख रूप हैं, यह सब जगत्से मोह इटानेकी सूचना है। हाय ! मोहमें पड़े हुये कुटुम्बके कीड़े ईश्वरकी इन सब सूचनाश्रों को कव सुनते हैं ? इन सब सूचनाओंका अनादर करके नरक के .कीड़े ही वनते हैं। शोक:! महाशाक.!! ...

सत्कर्म के योगसे मनुष्यका जन्म होता है। मनुष्य जन्म लेकर जीता है, शरीरकी अवस्था ज्या ज्यामें वदलती रहती है, बदलती हुई श्रवस्था सामान्यतासे दीखती नहीं है। कुछ समयके बाद माळ्म होता है कि अवस्था बदल गई है। इसीलिये विद्वानों ने अनस्या के मुख्य तीन भेद किये हैं:—वाल्यानस्था, युनावस्था श्रीर वृद्धावस्था । वाल्यावस्था एक होते हुये भी उसके श्रन्तर-में तीन भेद हैं: - कुमार, पौगंड और किशोर । जन्मसे पांच वर्षे तक कुमारांवस्था, पांच वर्षसे दश वर्ष तक पौगंडावस्था श्रौर दश वर्षसे पन्द्रह वर्ष तक किशोरावस्था कहलाती है। पन्द्रह वर्षके वाद युवावस्थाका आरम्भ होता है। युवावस्थामें शरीर के श्रवयवों श्रीर बुद्धिकी बृद्धि होती है, . युवावस्थाके श्रम्तर भी दो अवस्थायें है:-चढ़ती हुई अवस्था युवा श्रीर बढ़कर स्थिरता वाली. अवस्था मध्यम अथवा अधेड़ कहलाती है। अन्दांजसे ४० वर्षसे लेकर पचास वर्ष तककी अवस्था अधेड़ कही जाती है। उसके बाद बुद्धावस्थाका श्रारम्भ होता है। मरण पर्यन्त बुद्धावस्था ही कहीं जाती है। वृद्धावस्था भी दो प्रकार की है—एक सामान्य वृद्धावस्था और दूसरी श्रवि वृद्धावस्था । जन्मसे युवावस्था पर्यन्त शरीर के अवयव बढ़ते रहते हैं, मध्यम अवस्था में धातु आदिक स्थिर के समान रहते हैं और बुद्धावस्थासे शरीर के अंवयव श्रीर थातु त्रादिक चीरा होते चले जाते हैं। किसी किसीको चालीस वर्षसे ही बृद्धावस्था आरम्स होने लगती है। बृद्धावस्था में इन्द्रिय और मनकी शक्ति शिथिल होजाती है । मनुक्य सामर्थ्य-

हीन होजाता है, काम धंधा नहीं होता, चमड़ी सूख जाती है, सुर्रियां पड़ जाती हैं, इन्द्रियां अपना कार्य ठीक नहीं करतीं, ऊंचा सुनाई देता है, कम दिखाई पड़ता है, थोड़ा खाया जाता है, साया हुआ पचता नहीं है, शारीर कांपता है, नाक वहने लगती है, आंख़ों में से कीचड़ निकला करता है, मुखमें से लार ट्पक्ती रहती है, शरीर दुर्गनिय-युक्त होजाता है, मिक्खयां शरीर श्रीर मुख पर भिनभिनाया करती हैं और विस्तरमें पड़ेपड़े दु:खसे दिन न्यतीत करना पड़ता है। यदि प्रथम न किया हो तो बुद्धावस्था में ईश्वर भजन नहीं होता । कुछ तो नहीं होता, पर खटिया में पड़ा पड़ा त्राशाओं के महल बनाया करता है। ऐसी अवस्था में भी मरना नहीं चाहता, श्राशायें छोड़ना नहीं चाहता। यह श्रहान की प्रवलता है। किसीने सच कहा है:—"धनसे, जीवनसे, खीके सम्बन्धसे और खाने पीने प्रादिकसे कोई भी पाणी उस होकर नहीं गया, न कोई जाता है और आगे जायगाभी नहीं !" आशा करनेसे शांतिका नाश होता है, विवेक चला जाता है, इन्द्रियां वशमें नहीं रहतीं, मन स्थिर नहीं रहता, अनेक प्रकार दंभ, कपट हुंग्रा करता है । ऐसी दुष्ट श्राशाको अपने समीप न श्राने देना चाहिये। आशा पिशाचिनी है। जैसे प्रेत-निवारणके लिए अनेक प्रयत्न किये जाते हैं, उसी प्रकार अनेक प्रयत्न करके इस महा चुड़ेंल को निवृत्त करना चाहिये। जिससे कभी भी सुख होना संभव नहीं है, जो सब अनथीं का कारण है, अयोग्य कार्य करा-कर'शोक उत्पन्न करती है, मनको ईश्वरमें जुड़ने नहीं देती, ऐसी

इस राचली को अवद्य त्यागना चाहिये। जिसने बुद्धि बल से शास्त्र से, सत्संग से विचारसे, जगत् को श्रनित्य समफेकर जगन् कीं आशायें छोड़ दी हैं, वह ही चतुर पुरुष संसार को जीत सिकता है; और जो मूद तृष्णा को नहीं छोड़ता वह लजा से, विविधासे, मानसे और सदाचारसे चलायमान होकर जीवन पर्यत ंदुःखं भोगंतां है और परलोंक को भी विगाड़ता है । अप्रिसे जलां हुआ मनुष्य तो कंभी सुखी होता भी है, पर कृष्णासे जला हुआ कमी भी सुंखी नहीं होता। कोई ऐसा कहते हैं कि आशा दुःखी मनुप्य का जीवन-आधार है, आशा छोड़ देनेसे तो जीवन ही नहीं रहेगा। ऐसोंसे कहना चाहिये कि यदि तुम आशाको 'ऐसा ही सममतें हो तो सभी आशा क्यों नहीं करते ? सभी आशां ही अफर्स्याण को रोकने वाली है। जगत् की निवृत्तिकी अर्था ही सुसंको देने वाली है। यद दुःख देने वाली आशी करके जीता रहना हो तो ऐसे दुःखी जीवनमें फल ही क्या है ? जगत की अनेक प्रकारकी आशाकी निकाल कर उनके स्थान में सन्तोप को बैठाना चाहिय । जितनी जिसकी वृष्णा है उतना ही वह कंगाल है, यदि लाखों रुपये किसी के भएडारमें भरे हों और . उसके अन्तः करण में रुख्णा लग रही हो तो वह कंगाल ही है ! अोर जिसके पास कौड़ी भी न हो और उसके अन्तरमें सन्तोष हो तो वह श्रीमान् है।

्देवता प्रसन्न होकर पुत्र दें, इस इच्छा से एक राजाने पुत्रेष्टि यह कराया, बहुत उत्सव किया श्रीर लाखों सनुष्यों को भोजन कराया । इस यज्ञ से देवता प्रसम् हुये श्रीर रात्रिको रानीके स्त्रामें आकर एक ऋषिने कहा—"हे रानी! तुमको एक सुन्दर, पुत्र प्राप्त होगा और वाक्सिद्ध होगा, जो जो वह बोलेगा अथवा जिसके होनेका विचार करेगा, वह ही हो जायगा !" सुबह -रानोने .सप्रकी बात राजाको सुनाई । राजा प्रसन हुआ । .नाक्सिद्ध होनेको वात जव-रानी राजा से कह रही थी, तव एक रसोइयेने वह बात सुन ली । जन मास पूर्ण होनेके बाद रानीने एक सुन्दर पुत्रको जन्म दिया। राजधानीमें मिठाई बाँटी गई .चौर<sup>्</sup>ञ्जानन्दोत्सव मनाया गया । राजकुमार दिन-दिन बढ्ने लगा । अन्नप्राशन कराया गया और सत्यचन्द्र नाम रक्खा ग्या । धीरे धीरे कुसार एक वर्ष का हुआ। एक दिन रानी कुमार को अपनी गोदी में लेकर अन्तःपुर के वर्गीचे में एक संग-मरमुर की चौकी पर बैठी थी, गर्मी के दिन थे, ताप बहुत पड़ रहा था, आलुख आने से रानी शीतल पत्थर के अपर लेट गई अपेर लेटते ही उसे नींद आ गई। रसीइयें की बहुत दिनों से यह इच्छा, थीं कि योग्य समय प्राप्त, होने पर राजकुमार की उठा ले जाऊ, वह इसी ताक में लगा रहता था कि कब मौका मिले, कुव लें जाऊँ। यह मौकां देख कर रसोइया वहीं आया और अजुकुमार को ले जाकर एकांत स्थान में रख काया और एक हंस को मार कर उसका रक्त उसने पास की जमीन पर डाल दिया । थोड़ी देर में जब रानी जागी तो क्या देखती है कि: राज-कुमार नहीं है श्रीर पास ही कुछ रक्त पड़ा हुआ है। रानी: घनरा गई और सब से पूछने लगी कि "राजकुमार कहां है ?" रसोइयें ने कहा—"राजकुमार की तो मुने खबर ही नहीं है, परन्तु मैंने एक शेर आता हुआ अवश्य देखा था, यह रक्त भी पड़ा हुआ है, इससे माल्म होता है कि शेर राजकुमार को उठा ले गया, मैं बन्दूक-वालों को बुला कर लाया तो यहां शेर नहीं था !" कुमार के गुम हो जाने की खबर राजा के पास पहुंची। राजा वहां आ कर रानी पर बहुत कोधित हुआ और कोध के आवेश में उसने रानी को जंगल में निकाल दिया।

रसोइया कुंवर को लेकर वहां से थोड़ी दूर पर एक बगीचे के पास जंगल में भौंपड़ी बना कर रहने लगा। थोड़े दिन बाद जब कुंबर बोलने लगा तब रसोइया, जिस जिस बस्तु की जरूरत होती, उसको कुंवर के मुख से बुलवाता। चाही हुई बस्तु किसी न किसी प्रकार से वहां आ जाती थी। एक दिन रसोइये ने कुमार से कहा-"हे सत्यचन्द्र ! हम ऐसी छोटी मोपड़ी में रहते हैं, क्या तुमें किसी सुन्दर महल वाले वगीचे में रहने की इच्छा नहीं है ?" सत्यचन्द्र ने कहा—"हां ! मुम्मे ऐसी ही इच्छा है !" तुरन्त ही पास के वर्गाचे वाला रसोइये को मिला और उसने दाम लेकर . वर्गीचा इसोइये को बेच दिया। रसोइया सत्यचन्द्र को लेकर वर्गाचे वाले मकात में रहते लगा । इस समय सत्यचन्द्र की उमर आठ वर्ष की थी। रसोइये ने सत्यचन्द्र से कहा-"यहां तू अकेला . एता है, खेलता है, इसके बदले तेरी ही उमर की एक कुमारी तेरे साथ खेलने को तो हो कैसी ?" सत्यचन्द्र ने कहा-"हां ! एक

लड़की मेरे साथ खेलने को हो तो अच्छा है !" थोड़ी देर में वगी-चेके मुख्य द्वार पर एक आठ वर्ष की लड़की रोवी हुई दीख पड़ी। रसोइया उसको सत्यचन्द्र के पास ले आया। जब रोते का कार्य पूछागया तो लड़की ने कहा-"मैं अपनी मांके साथ आ रही थी, जंगल में से एक जानवर आ कर मेरी मांको उठा ले गया, इसलिसे मैं रोती थी !" रसोइया वोला—"त् यहां खुशी से रह ! यह लड़का भी तेरी वरावर का है, उसके साथ खेल, खा पी, और आनन्द कर !" लड़की आनन्दं से वहां रहने लगी । एक दिन रसोड़ये ने कहा- हे सत्यवन्द्र ! हमारे पास सात भटके सुवर्णसुद्रा से अरे हुये और कई मटके जवाहरात के भरे हुये हों तो कैसा अच्छा हो !" सत्यचन्द्र ने कहा — "वहुत ही अच्छा हो !" उसी रात्रिकी चोर कहीं से धन खोद कर मटकें ले जा रहे थे, पीछे दौड़ आई! चोर सुवर्णमुद्रा और जवाहरात के मटके छोड़ कर भाग गये ! रसोहये ने सब धन श्रपने कब्जे में किया। इस प्रकार वह अत्यन्त धनाट्य हो गया ! एक दिन उसने विचार किया - सित्यनन्द्र से मुक्ते सव पदार्थ प्राप्त हुये हैं, श्रव वह वड़ा हो गया है, कहीं श्रपने माता पिता को जान गया तो सेरी जान पर आ वनेगी, में कुंबर को चुरा कर ले आया हूँ, यह बात प्रगट हो जायगी, राजा सुमको मरवा डालेगा, इसलिये अब कुंदर को मार देने में ही मेरा भला है !" ऐसा विचार रसोइये ने वांलिका को एकांत में अपने पास बुला कर कहा—"छोरी! यह छुरी ले, और आज किसी. प्रकार से सत्यचन्द्र का शिर काट डाल !" लड़की का सत्यचन्द्र से

प्रेम हो गया था, छुरी लेकर वह उसके पास आई और सब बात कहं दी। संत्यचन्द्रं बहुतः कीधित हुआ और रसोइय कीः बुला कर कहने लगा—'हे दुष्ट ! तुमको किचित् भी । घमेशान नहीं हैं ! मुक्तसे ही तुमको सब देखर्य प्राप्त हुआ। है ! तो भी तू समे मार डालना चाहता है । तेर समान कृतक जगत् में कीन होगा? वुमको उचित शिक्त देनी चाहिये नर्तू पागल हो जा। "इतनी कहते ही रसोइया पागल ही गया और बक्ने लगा ! सत्यचन्द्र ने भंजुर्क्वों को बुलवा कर उसे रस्सी से बुंधवा दिया।पागलपने में उसते 'सिंव वृत्तात कहं दियां। सरयचन्द्र को अपना पूर्वः का हाले-माछ्रम हुआं। । इस समय उसकी उमर वारह वर्ष की थी। बह राज-र् धानी में जीकर मुख्य मंत्री से मिला और अपना सन दुत्तांत कहा। मंत्री सत्यवन्द्र को राजसभाभें ले गया और रसोइये की भी अपने में महोत्यं भेजकर प्रकंडवां मंगाया । राजन्समा में मंत्री ने राजा सि कहीं—"महाराज ! बहुत दिनों से श्रह राज्य राह्मी-शून्य है। आप रानी को बुला लें तो अच्छा है।" राजा बोला—"मेरे आग समान प्रिय खुंबर का रानी ने घात करा दिया है, उसे मैं किस प्रकार ं बुला सकता हूँ १<sup>१७</sup> ७सी संगर्य सत्यवन्द्र प्राणाम कर हाथ जोड़ बीला-पिताजीं। मैं आपका पुत्र हूँ, सुक्ते शेर ने नहीं खाया था, मेरी मॉता निर्देष है। यह पागल वना हुआ आपका पूर्व रसो-इया ही अपराध की भागी है! यह मुसे चुराकर ले गया था ।" यह कह कर सत्यचन्द्र ने अपनी सब वृत्तात सुनाया । राजी सुन कर विस्मय-विसुग्ध हुमा। रानी जंगल से बुलाई गई, रसी-

इया पागल खाने भेजा गया। पिता पुत्र मिल कर प्रसन्न हुये। उस वालिका से सत्यचन्द्र की शादी की गई।

आशा से नाश होने के अनेक ह्यान्त मिलते हैं। आशा च्या च्या में नाशरूप ही है! रसोइये ने रानी, राजा, पिता, पुत्र, माता पुत्र का वियोग कराया। जैसे जैसे आशा करता गया, वैसे वैसे फल, मिलता गया! तो भी उसकी द्विप्त न हुई, अन्त में पागल होना पड़ा! ऐसी दुष्ट आशा है। जीव आशा के कारण मोह से जगत रूप पागलखाने में पड़ा है। सत्यचन्द्र आत्मा है, उससे सब प्राप्त होता है, तो भी जीव उसे मारने की इच्छा करता है, अहान से नाश करना चाहता है, परन्तु जब बालिका समान आत्म भाव की चुद्धि प्राप्त होती है, तो वह सब भेद खोल देती है। दुष्ट को दुष्ट कम की सज़ा मिलती है।

प्राप्ति की इच्छा आशा है और प्राप्त में वृद्धि होने की इच्छा का नाम तृष्णा है, परन्तु सामान्यता से आशाका एक ही अर्थ में उपयोग होता है। सूर्य-किरण से उपर भूमि में दीखते हुये भूठे जल के समान जगत की आशा है। जैसे मूंठे जल से शीतलता और तृपा निवारण नहीं होती, उसी प्रकार जगत के पदार्थों से तृप्ति नहीं होती, शांति रूप शीतलता की प्राप्ति नहीं होती और न असंतोप-रूप तृपा जाती है। कोई मनुष्य किसी प्रकार थोड़ी देर भजन में बैठता है तो वहां भी अनेक प्रकार के लाभ की आशा किया करता है। आशा की अप्ति में से जलन और अपमान के सिवाय और क्या प्राप्त होगा ? इस प्रकार आयुष्य व्यर्थ चली

जातों है, ईश्वर को जान लेने को आया हुआ अवसर निकल जाता है। बुद्धिमान को चाहिये कि आशा को रस्सी से लिपट कर न रहे, प्राप्त हुये मनुष्य शरीर का सदुपयोग करे, पुराय कर्म ईश्वर उपासना अथवा ज्ञान प्राप्ति का प्रयक्त करे। आयुज्य का कुछ भरोसा नहीं है, कोई भी अवस्था हो, जब से चेते तब से भजन करना आरम्भ करे। जो कुछ कर लिया जायगा, वह ही अपना है, दूसरे दिन तक जीते रहने की किसी को स्वयर नहीं है।

जिसने युद्धानस्था का भरोसा न रख कर वर्तमान समय में ही युभ कर्म और ईश्वर भजन कर लिया है, वह युढ़ापे में और उसके वाद भी दुःखी नहीं होता। व्यवहार में कहते भी हैं:—"युवावस्था की कमाई और पिछली रात की पिसाई निपटती नहीं है।" जब व्यवहारिक कमाई का यह हाल है तो ईश्वर-भजन रूप कमाई को, वहें होने के भरोसे अथवा युढ़ापे में करेंगे, इस भाव से न करना पूर्ण मूर्खता है! विचार करके देखोंगे तो युढ़ापे में जो दुःख है वेही दुःख अन्य अवस्थाओं में भी हैं, केवल दुःखों का निमित्त भिन्नभिन्न होता है। भजन के सिवाय दुःखं की नियंत्ति का अन्य कोई उपाय नहीं है।

पुनरिप जननं पुनरिप मरणं पुनरिप जननी-जठरे शयनम् । इह संसारे ख़लु दुस्तारे ऋपया पारे पाहि सुरारे ॥४॥ भज०॥ श्रथ: वारम्वार जन्म लेना पड़ता है, वारम्वार मर्ना पड़ता है, श्रीर वारम्वार माताके उदर में सोना पड़ता है, इसिलये हे मुरारी प्रभो ! इस दुस्तर संसार से मेरा उद्घार करो, ऐसी प्रार्थना कर, गोविन्दका भजन कर ।

फिर फिर जन्म मर्ख पुनि होना ।

फिर फिर जनिन-जठरमें सोना ॥

यह भव सागर दुस्तर भारी ।

कृपया करिये पार मुरारी ॥ १॥भज०

शास्त्र श्रीर युक्ति-पूर्वक विचार कर देखा जाय तो जो अपना स्थूल शरीर दीखता है, उसके भीतर दो शरीर श्रीर हैं। स्थूल यानी पंचीकृत किये हुये पांच महाभूतों से बना है। स्थूल शरीर की उत्पत्ति श्रीर नाश देखनेमें श्राता है, उसके भीतर रहे हुये दो शरीरोंकी उत्पत्ति श्रीर नाश देखनेमें नहीं श्राता। उन दोनों में से एक युपुप्ति श्रवस्था वाला कारण शरीर है श्रीर दूसरा सूक्ष्म शरीर है, जो स्वप्नावस्था वाला कहा जाता है। ये दोनों शरीर श्रनादि श्रविद्याकृत हैं, इसलिये उनकी उत्पत्ति नहीं है; परन्तु जैसे श्रविद्या श्रनादि होने पर भी कल्पित है श्रीर विद्यासे नाशको प्राप्त होजाती है, उसी प्रकार ये दोनों शरीर भी श्रनादि कल्पित होनेसे ज्ञानसे शांत होजाते हैं। ज्ञान विना उनका नाश नहीं होता श्रीर स्थूल शरीर तो वारम्वार मरने वाला श्रीर जनमने वाला है। श्रविद्याकी निवृत्ति श्रीर तत्त्वकी प्राप्तिसे स्थूल शरीर का समूल नाश होजाता

है। उसका क्या तीनों की ही नाश होजाता है, क्योंकि स्थूल का सूक्ष्म सूक्ष्म-शरीर है और स्थूल सूक्ष्म होनों शरीरोंका कारणस्य कारण शरीर है। स्यूल शरीर अविद्या-रचित होने पर्भी बारम्बार जन्मने और मरने वाला है, इसलिये। जन्म मरण स्थूल शरीरका ही होता है। यह नियम है कि जो जनमता है वह अवस्य मरता है, जिस हालत में जनमंता है, उसी हालत में मरता है। जन्म और मरएके बीचमें स्थितिक्षं संसार जाति, व्यक्ति, कार्य, कारए सब ही हैं। जन्म होने में भी शास्त्रकारों ने चार मुख्य भेद बताये हैं। जिनको खानि कहते हैं: - जरायुज, अंडज, खेरज और उद्गित । इनमें पिछली तीन तिर्युक् योनि कहलाती है, उनको भवसागर तरने का उपाय करते का अधिकार नहीं है। जरायुज योनिमें भी मनुष्य यानिमें जन्म लेनेवाले की बुद्धि विशेष विकसित होती है। इंसलिये मनुष्ययोनि में प्रयत्न-पूर्वक डंपाय करने से संसार से तर जाना संभव है। जब जब जन्म होता है तब तब मिन्नमिन्न कर्मोंक अनुसार शरीरकी आकृति मिन्न होती है और आकृति और कुमी के अनुसार ही अंतःकरणको रचना होती है। अंतःकरण कमराः बढ़ता जाता है, और अन्तमें चेष्ठा रहित होजाता है, चेष्ठा रहित होजाने का नाम मरण है। जवतक संकास कर्म किया जाय, जब तिक वासनाका सूत्र न हो और जबतक सक्ष्म हद हो। न हो ववतक जन्स संरण होता बंद नहीं होता । मुरने के बादु संसारमें दुरंत ही जनम नहीं होता, किंतु बहुत समय तक माता के गर्भमें निवास करके अनेक प्रकारकी पीड़ाओं का अनुभव करना पहुता है। गर्भस्योन मंडा मुलिने होता है, वहाँ श्रंधेरी,कोठरीमें वास कॅरना पड़ता है। प्रथम बुद्धि अति सूद्म होती है, परन्तु श्रीरके साय बुद्धि भी बढ़ती जाती है और सूचममें भान होनेसे दुःखका अनुभवं करना ही पड़ता है। कोई कोई ऐसा कहते हैं कि जब रामेंमें दु:खका अनुभव होता है तो याद क्यों नहीं रहती ? यह नास्तिकता का प्रश्न है, क्योंकि ऐसी बहुतसी वातें हैं, जो थोड़े-समयको भी यादः नहीं रहतीं, तो माताके गर्भरूप संसारकी वात बाह्य संसारमें याद न रहे तो कौनसा श्राश्चर्य है ? वाहरकी वैष्णव. वायु सवको भुला देनेमें समर्थ है, यहि कोई संस्कारी योगवलस बाद रखना चाहे तो रख भी सकता है। जैसे घटमाल के वंधे हुये अनेक घट छएमें भरते हैं ख़ौर अपर आकर खाली होते हैं, फिर नीचे जाकर भरते हैं, इसी प्रकार श्रज्ञानके कारणसे कर्मरूप जल भरता और खाली होता रहवा है। उसको ही जन्म मरणका चक फंहते हैं । वास्तविक जीवतत्त्वको जन्म मरण नहीं है, उपायके योगसे उपाधिका जन्म-मरण है, ऐसा समका जाता है। जनमना, 'सरना श्रीर वारम्बार माता।के गर्भ में श्राना, इसीका नाम 'संसार' हैं ।

एक मेनुष्य पहाईमिं घूम रहा था। वह संत्संगी खाँर साधु सन्तोंका प्रेमी था। घूसते हुये उसे एक पहाड़के अपर रात्रिके समय दूरसे जीतती हुई खेप्रि दिखाई दी। इससे उसने निश्चय किया कि वहां कोई संत खबरस रहता होगा। जंगलोंमें खाप्र सगती है, परन्तु यह साभाविक खाप्र नहीं है। दूसरे दिन उसने त्रास-पासके ग्रामवालोंसे पृछा तो किसीने कुछ श्रीर किसीने कुछ कहा। एकने कहा—"कभी कभी हम इस प्रकार श्रिप्ति देखते हैं।" दूसरेने कहा-"यह श्रद्धि नहीं है ! कोई ववाल होगा !" तीसरेने कहा-"वहां साधु लोग रहते हैं, हम खोज भी कर चुके हैं परंतु कोई मिला नहीं।" मेरा एक मित्र कहता था कि-"वहां एक साधु रहता है, एक वार यकायक मुक्ते मिल भी गया था, इस पहाड़ पर जानेका मार्ग नहीं है, वहां कोई जाता नहीं, मार्ग विकट है, साधु रहता श्रवश्य है, कभी नीचे भी उतर श्राता है।" मनुष्यने कहा-"भाई ! में वहां जाना चाहता हूं, जानकी भी परवाह न करके मैं पहाड़ पर खवश्य जाऊ गा ! छाप मु मे मार्ग दिखलाइये !" मार्ग था ही नहीं, उस मभुज्यने मात्र दिशा दिखला दी। वह मनुष्य पहाड़ पर चढ़ने लगा । संतसे मिलनेकी उसकी तीव इच्छां थी, वारम्वार पैरों में कंकड़ श्रोर कांटे लगे, लोहू भी निकला, कभी किसी पत्थरका विस्सा भी लगा, ऐसे कष्टं सहतें हुँचे वह कपर ही चढ़ता गया। चलते २ मार्ग रुक गया, सामने एक वड़ी. साई आई, वहांसे आगे जाना कठिन था । वह मनुष्य कभी इधर कभी उघरको लौटता हुआ, चक्कर खाता हुआ, ऊपर चढ़ने लगा। केनल दिशा ही उसका मार्गदर्शक यंत्र या। कई सिंह, व्याव श्रीर जंगली हाथी भी देखनेमें आये, वह किसीसे पनराया नहीं ! जो जान पर आया हुआ हो वह किसी से घवराये ? शांम होते ही वह ऊपर पहुंच गया, भूख और परिश्रमसे यंक गया था, मार्गमें जल ही पीनेको मिला था । जब धृनीके स्थान पर पहुंचा तो क्या

देखता है कि वहां जली हुई धूनीके सिवा और कुछ नहीं है ! पेड़ श्रौर पहाइके सिवा ऊपर कुछ दीखता नहीं था। पास ही एक पानीका भरना था। भरनेके पास उसे कोई दिखाई न दिया, इसलिये वहुत ही निराश हुआ। हाय ! अत्र वह नीचे भी नहीं जा सकता था ! भूख और थकावट से वेहोश होकर वहां ही पड़ गया। थोड़ी रात्रि जाने पर एक साधु हाथमें कमडलु लिये हुये भरनेसे पानी भरने आया। भरनेके पास पड़े हुये मनुष्य को देखकर वह त्राश्चर्य करने लगा—"यहां रात्रिके समयमें मनुष्य कैसा !" साधुने उसे जगा कर कहा—"तू यहां कैसे आया ? यह जंगल है, यहां जानवरोंका भय है; चल, उठ! रात्रि भरके लिये वुक्तें स्थान दिखा दूं !" मनुष्यं चौंक कर उठा श्रीर साधुको देख, साधुने ही मुक्ते जगाया है और रात्रिको ठहरनेको स्थान बतानेकी कृपा कर रहा है, ऐसा जानकर वह अति प्रसन्न हुआ और साधु के दर्शनसे अपने परिश्रमको सफल-हुआ देख साधुके चरणों पर निरं पड़ा । थोड़ी देर वाद उठकर साधुके पीछे पीछे जल दिया । साधु एक पहाड़की आड़में गया, वहांसे दूसरे पत्थरकी आड़में हो कर, पहाड़की एक गुफामें पहुँचा। मनुष्य भी वहां पहुँच गया। साधु एक ज्ञासन पर बैठ गया और मनुष्यको सामने वैठनेकी आहा दी। जब मतुष्य वैठ गया तब साधुने वहां आनेका कारण पूछा और किस प्रकार आना हुआ, यह भी पूछा। मनुष्यने कहा- "कृपानिधान! मुर्फे साधु-सन्तोंसे श्रेम है, गई रात्रिको मैंने पहाड़ पर अप्रि जलती हुई देखी थी, लोगोंसे पूछा वो कुछ ठीक

पता न चला। जान पर खेलकर अनेक कष्ट पाता हुआ आपके दर्शनका लाभ प्राप्त करनेको यहां चला आया हूँ। मेरा परिश्रम किसी भौतिक इच्छाके निमित्त नहीं है ! आप हम लोगोंसे क्यों छुपते हो ? आप महात्मा हो, आपके लिये ऐसा विकट स्थानक्यों होंना चाहिये ?" साधुने मुसकराकर कहा—"तूने शास्त्र पढ़े होंगे, संतोंका संग किया होगा, इससे तू ऐसा जानता है कि महात्मा-श्रोंके लिये सब खान एकसे हैं, परन्तु में ऐसा महात्मा नहीं हूँ! मैं संसारियोंसे डरा हुआ हूँ, मैंने संसारियोंके संगसे वहुत दुःस पाया है, मैं संसारको देखना तो क्या, उसका ख्याल करना भी नहीं चाहता ! मैं पूर्ण नहीं हूँ, यदि तू मुक्तको अपूर्ण समके तो ्सुमें इसकी चिंता नहीं है, मेरा जैसा भाव है, वैसा ही मैंने तुमसे स्पष्ट कहा है। तुक्ते रात्रि होगई थी, जंगल भयानक था, मतुष्यको मनुष्य पर द्या करनी चाहिये, ऐसा सोचकर में तुमे यहाँ ले आया हूँ !" मनुष्य वोला—महाराज ! आपको संसार और संसारियोंपर इतना तिरस्कार क्यों हुआ ? हम हमेशा ऐसा छुनते हैं कि वैराग्य करना चाहिये पर्न्तु वैदाग्य पर हमारा हट भाव े नहीं होता ! यदि आपकी कुछ हानि न हो तो बताइये कि आपको इस प्रकार हिरस्कार होनेका क्या कारण हुआ है ? मैं आपका शिष्य हूँ, आपके वचनोंसे मेरा अज्ञान-रूप परदा हट जायगा, मैं दीन हूं। संसारने मुकको दीन कर डाला है, किसी स्थान पर में शांति नहीं देखता । फिर भी हाय ! संसारको नहीं छोड़ता !! ें साधु बोला - यदि तेरा आग्रह, ही है तो मैं ; अपना - यूनाहता

तुमसे कहता हूँ, सुन-एक समय में एक वड़े शहरमें रहता था, मरे पास धन और जन पुष्कल थे, प्रतिष्ठा भी पर्याप्त थी। एक समय यकायक वड़ो भारी आंधी चली, अधेरा गुप होगया, कुछ 'दिखाई नहीं देता था, हवाके ऋपाटेसे मैं अपने खानसे चठा, मेरा माल, मिलकियत, स्त्री, पुत्र, मकान सब कुछ वहां ही रह गया, ह्वांकी ऐसी थपेड़ लगी कि अभीतक मेरे सारणसे जाती नहीं है। उस आधीने मुक्ते कहांसे कहां पटक दिया, जब मैं फुंछ ख़स्म ही कर जागा तो क्या देखता हूँ कि मैं एक अधेरी गुफामें पड़ा हुआ हुं, कुछ दिखाई नहीं देता, दुर्भघ ही दुर्भघ आ रही है। वह गुफा इतनी छोटी थी कि मैं हाथ पैर फैला नहीं सकताथा, हाथ पैरींको मोड् कर गठरीके समान पड़ा थां। खाने पीनेका कोई पदार्थ वहां नहीं था, अपर से एक नेल द्वारा कुछ रस शिरता रहता था, उससे ही मेरा पोषण होता था, चारों तुरफ जल भरा हुआ थां, में ऋगुल मर खिसक नहीं सकता था, वहांके कष्टका:क्या वर्शन कर ? मैंने नरक की वर्शन सुना है, परन्तुं जिस कष्टका मेंने अनुसर्व किया है, वह केंद्र नरकमें भी नहोगा, पीछे अखंडित अप्रि जलती थी, महांकष्टको अनुभव होता था, कितना भी कष्ट क्यों म हों, कोई अपनी जान देना नहीं चाहता, जान सबकी प्यारी होती है, इतने महाकृष्टमें भी मैं मरना नहीं चहिता था, बैठने, ंडठने, घूमने ज़ौर सोनेका एक ही खान था, जास पास बहुत 'प्रकारके कृमी थे, वे भी पीड़ा देते थे, अपने हाथसे में उन्हें हटा भी नहीं सकता था। मेरी पानी इंद्रियों बन्द हो गई थीं। ने तो

उनमें सामर्थ्य रहा था, न उनका कोई विषय था, श्रन्तरमें मुक्ते कुछ होशा था,दुः खका श्रतुभव श्रवश्य होता था। हाय देव! यह क्या हुआ ? मैं कहां आ पड़ा ? यह कौनसे पापका फल है? ऐसा सोनकर दुःखी हो, वारम्बार ईश्वरसे प्रार्थना करता था, 'हे दीन-वन्धो ! शर्णागतके रन्ना करने वाले, मुक्ते इस दुःखमय स्थानसे वाहर निकालिये, वाहर निकल कर मैं आपका अजन करूंगा। अव सुमासे इस. स्थानमें नहीं रहा जाता। परंतु हाय! उस .सम्य ईश्वर भी वहिरा हा गया था, बहुत समय तक मेरी प्रार्थना न सुनी गई, वहां एक एक दिन सुक्ते एक एक युगके समान प्रतीत होता था, दैनको दोप देता था, पूर्वकी सम्पत्ति को याद कर करके रात दिन रोता था परंतु फल कुछ नहीं। जन कई युग वीत गये तन्ने फिर एक हवा चली। इस हवा ने गुफाके जलमें :खलवली मचाई, गुफाका द्वार खुल गया श्रौर मैं वाहर श्राकर गिर पड़ा। इस समय भी मुक्ते बहुत कृष्ट हुआ। हाय ! उस कष्टका .वर्णन नहीं हो सकता । गुफासे वाहर निकलकर मैंने क्या देखा .कि.मेरा शरीर बहुत छोटा वन गया है। इस समय मुक्ते जगत्का भान त था। माता, पिता, भाई, जाति श्रादिक वदल गये थे। अब में पूर्वकी सब बात भूलने लगा और नई नई स्मृति अपने भीतर भरने लगा। मुमको वहसव हरय त्राजभी उर्योका त्यों प्रत्यच हो रहा है। मुक्तको यह सब स्पृति जो रही, वह योगका प्रभाव ही होना चाहिय । क्रमशः मैं बड़ा हुआ, साधुओंका संग करने लगा। घर-बारको मैंने छोड़ दिया। एक संतने मुक्तको तत्त्वो-

पदेश दिया। मैंने तत्त्व जान लिया, तो भी मैंने मलिन गुफामें जा कप्ट भागा था, उससे डरता ही रहा। मैंने श्रपने गुरु से गुफा के विपयमें पूछा तो उन्होंने कहा कि वह गुफा गर्भवास की गुफा थी, यदितुमे अव उस गुफा में ज़ाना न हो तो एकांत में पहाड़ के ऊपर संसार से अलग ब्रह्मरन्ध्र-रूप गुफा में निवास कर। तव से मैंने श्रपना स्थान इस पहाड़ के ऊपर नियत किया है। हवा, जल श्रीर फल फूल जो इस स्थान पर हैं, उनसे मैं अपना निर्वाह करता हूँ; त्रीर त्रात्मभाव में संतुष्ट रहता हूँ । मैंने त्रपना मुख्य सिद्धांतयह ही निश्चय किया है कि बुद्धिरूपी गुहा में कार्य कारण से विलच्चण, सत्य, परम जा श्रद्धितीय ब्रह्म है, जा पुरुप ब्रह्मरूपसे उस गुहामें रहता है, उसको फिरसे माता के उदर रूप गुहामें कभी भी प्रवेश करना नहीं पड़ता। हे सज्जन! तूने पूछा था, सो कहा, और, जा कुछ पूछने भी इच्छा हा सो पूछ । मनुष्य वोला, आप पूर्ण संत हैं । श्रव यह वताइये कि मुक्ते क्या करना चाहिये ? साधु ने कहा, तु श्रद्धालु है, सत्सङ्गी है, श्रात्मभाव में टिके विना शांति नहीं होगी। प्रपंच से तुक्ते श्रवस्य हटना पड़ेगा। यदि तुक्त में सामर्थ्य हो तो प्रपंच में रहते हुये प्रपंच के भावसे हट, नहीं तो मेरे समान प्रपंच को छोड़ कर एकान्त स्थान में टिक कर बुद्धि रूप गुहा में आत्म समाधि कर। वह पुरुष वहां हो रहा और बुद्धिरूप गुहा में टिक कर माता के उद्र रूप गुहा में प्रवेश करनेसे हमेशाके लिये मुक्त हुआ।

साधुने जिस गुफा का वर्णन किया था, वह माता का उदर-

ह्य. गुहा शी। जब उसमें अत्यन्त तिरस्कार होता है तब ही झान-मार्ग में आ सकता है और परब्रह्म में स्थित होकर वारम्वार जनमने, मरने और वारम्वार माता के उदर में पड़ने से छूट सकता है, इसके सिवाय अन्य कोई उपाय नहीं है। संसार महा कठिन है! समुद्र के समान अधाह है! उसमें से उद्धार होना अत्यन्त कठिन है, इसलिये शङ्कराचार्य्यजी उद्धार के निमित्त साथ-साथ ईश्वर स्मरण भी करते हुए कहते हैं कि, हे मुरारे! प्रभी! दया करके इस संसार से मेरा उद्धार करो, अथवा आचार्य कठिन संसारमें से अज्ञानियोंको उद्धार करने को हिर से प्रार्थना करते हैं, ऐसी कल्पना भी कर सकते हैं।

जन्म कव होगा ? कौनसी जाति में होगा ? मरण कव होगा ? किस स्थान पर होगा ? इस वात का निश्चय नहीं हो सकता । सर्वव्यापक परनहा को भजे बिना जन्म मरण का पाश निष्टत्त नहीं हो सकता । जगत के भाव से ही जगत् छोर जगत् का जन्म मरण है । जगत् का भाव हट कर ईश्वर की तरफ भाव हो तब ही जगत्-जाल टूटता है । जगत् मुर दैत्य के समान विकट है । जिस प्रकार हरिके सामर्थ्य से मुर मरा था, इसी प्रकार हरिके सामर्थ्य से ही जगत् मरता है । जगत् मूर-रहित है, तब भी छूटना कठिन हो रहा है । शरीर धारण करके छानेक प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं, यह बात सब जानते हैं । कहीं दुःख स्वत्रं छोर कहीं दूसरे से प्राप्त होता है । छाधि, ज्याधि छोर उपाधि प्रत्येक शरीर के साथ लगी हुई है । मरनेके समय के दुःख

का अनुभव स्वयं अपने को नहीं होता, तो भी दूसरों को दुःख पड़ता देखकर दु:ख की कल्पना कर सकते है। गर्भवास कादु:ख, दम-यातना का दुःख शाचीन लेखों से जाना जाता है । उसकी छाप भी हर्य में पड़ी हुई होती है। इन सब प्रकार के दु:खों की निष्टति करने का बोग्य पात्र मनुष्य-शरीर श्रीर ईश्वर-भजन है । मनुष्यशरीर के सिवाय श्रन्य शरीरों में भीग की विशेषता होने से वे शरीर भजन करने के योग्य नहीं सममे जाते। देवता भी मोत्त प्राधिक निमित्त मनुष्य जन्म धारण करनेकी इच्छा करते हैं, ऐसा भी शाखोंसे मुनने में खाता है। समुद्र को पार करने के लिये जिस प्रकार जहाज है, उसी प्रकार संसार-सागर को तैरनेके लिये ईश्वर भजन है। जहाजको समुद्रमें तृफान मिलता है और अनेक प्रकारके म्बराचे ( समुद्र में आये हुये ढके-हुये पहाड़ ) मिलते हैं, इसलिये जहाज का दृट जाना सम्भव है। ईश्वर-भजन रूप जहाज को किसी प्रकार का तूफान नहीं लगता श्रीर न उलटे मार्ग में ने जाने वालं काम, कोघ, लोभ, मोहादि खरावे मिलते हैं । राग, द्वेप, तृष्णा श्रादिक तभी तक दुःख दे सकते हैं जब तक ईश्वर का भाव नहीं होता। संसारी, संसार के दुर्गन्ध-युक्त की चड़ में इतने फंसे हये हैं कि उसमें से निकलने की उनकी इच्छा ही नहीं होती, कोई कोई निकलने की इच्छा करते हैं तो उनकी इच्छा टढ़ नहीं होती। टढ़ इच्छा होने लगती है तो पूर्व के दुष्कर्म इच्छा को हृद नहीं होने देते। किसी को संयोग विपरीत होता है। ंयदि ये सब संयोग अनुकृत प्राप्त हो जायं और इच्छा हद

होंने तक पहुंच जाय तो काम क्रोधादिक राष्ट्र तन, मन के भाव को अुलाकर अपने वश में कर डालते हैं। कभी कभी छुरी संगतित प्राप्त होती है, वह भी शुभ मार्ग से विमुख कर देती है। ऐसे वहुत थोड़े सनुष्य ही ईश्वर भजन के योग्य होकर भजन कर सकते हैं।

' लाखों-मनुष्य सदासरण और ईश्वर की चर्चा करने वाले होते हैं। उनमें किसी की चर्चा ही बास्तविक चर्चा होती है । लाखों ग्रयांर्यः त्रची करने वालों में कोई एक ईश्वर को यथार्थ पहिचानता है, इसंक्षियें बुंद्धिके श्रानुसार प्रपंचकी रुकावटको काटते हुयेईश्वर भजसः में ज़राः जाना चाहिये। करने वाला अवश्य कुछ कर ही लेसा है । ईश्वर-के सिवाय श्रन्य किसी का सहारा काम में . नहीं श्राता; इसलिये ईश्वर की निरंतर स्तुति करना श्रथवा इच्छानुसार ईश्वर का स्थान करना, पूजन करना, सत्संग, सत्शास्त्र का पठन, पाठन, विचार समाधि ये सब ही ईश्वर भजन में शामिल है । भजनकी रीतियां श्रनेक हैं, परन्तु सवका सारांश यह है कि ईश्वर. साव में यृत्ति तदाकार हो जाय। यह ही सन्ना भजन कहलाता है । इसके सिवाय अन्य भजन को लोग अनुर्थ रूप कार्यों से अञ्जासममते हैं, तो भी वह अञ्जा नहीं है, क्योंकि वह कभीन कभी अनर्थ को ही उत्पन्न करने वाला होगा। असत्य से कौन कौन चुरे परिणाम नहीं होते ? सभी होते हैं, इसलिये सत्य की आवर्यकर्ता है। जा भज्न सत्य नहीं है, उसको सत्य सममने से वह असत्य में ही गिरावेगा। जब ईश्वर में सत्यता से जन मन

लग जाता है तब सब प्रकार के बन्धन टूट जाते हैं। 'सब ईखरं की लीला है,' 'ईश्वर ही कर्ता धर्ता है' ऐसा केवल मुखसे कहनेसे कोई वन्धन से छूट नहीं सकता। मोटी बुद्धि से सममने के . लिये जगत् दो प्रकार का है-एक ईश्वर जगत्, दूसरा जीवका जगत्। पृथिवी, जला तेज, वायु श्रीर श्राकाशमेंसे पैदा हुये स्थानर जंगम रूप विचित्र प्राणी ईश्वर रचित जगत् है। ईश्वर के जगत्में जनम लेकर जीव उसके पदार्थोंमें 'यह मेरा' 'यह तेरा' श्रौर 'यह 'दूसरेका' इस प्रकार भेद करके अपने उपयोगके पंदार्थों में खार्थसे -ममत्व को धारण करता है, यह जीवका जगत् है। ईश्वर जगत्, ·उत्पत्ति श्रौर नाशवाला है, परन्तु जीवको जीवका <mark>जगत् ही वंधन-</mark> ·स्प है। विचार कर देखा जाय तो स्त्री एक है, स्त्री ईश्वरके जगत् का पदार्थ है जीवके जगत् में उस स्त्री में जिसका जैसा स्तार्थ होता है उसी प्रकारका उसका सम्बन्ध और ममत्व माना हुआ है, तो भी सत्य माना जाता है। जब ईश्वर जगत्की वह स्त्री मर जाती है तो भिन्न भिन्न सम्बन्ध और मान्यता से भिन्न भिन्न प्रकारका खेद होता है। जिसमें ममता न हो, ऐसी कोई अन्य स्त्री मर जाय तो किसीको खेद नहीं होता। मतल्व यह है कि ईश्वर-जगत् सामान्य होने से दुःख्का हेतु नहीं है। इसके पदार्थों में जो ममता और राग हैं वे ही जीवके जगत, में जीवको दुःख देते हैं, ईश्वर जगत्में वारम्बार जन्म धारण करने का हेतु, ममता ही हैं, जीव अपने जगत्में ही कष्ट भोगता है। जन्म मरण रूप बन्धनको तोडुने वाले ईश्वरको पहिचानना ही हमारा मुख्य कर्तेच्य

है। यदि पूर्ण श्रद्धासे ईश्वरकी तरफ प्रेम होगा तो श्रत्यन्त कठिन ऐसा भजन ही बहुत सुलभ हो जायगा ! घुघू सूर्य को नहीं र्देखता, क्योंकि वह दिनमें अन्धा होता है। यदि घुघू सूर्य को न माने और रात्रिको ही सुख रूप सममें, तो इसमें सूर्यका क्या दोष ? प्रपंचासक अज्ञानी मनुष्यों की बुद्धि भी इसी प्रकार की है। सब ही जानते हैं कि प्रकाश में जो सुख है वह ऋंधेरे में नहीं है। आत्मा प्रकाश रूप है और माया अंधेरा रूप है, मलिन ंश्रंन्तःकरणमें ईश्वर संबंधी प्रकाश ज्ञान नहीं होता, इसलिये यदि मिलन अन्तःकरण वाला मनुष्य विषय-रसकी त्रातों में अथवा 'चंग्णभंगुर हाड़, चाम, मांस, रक्तके शरीरके पालन पोषण करनेमें जन्मकी सार्थकवा मान बैठे तो इसमें आखर्य ही क्या है ? जव थोड़े समयके व्यवहार को सुधारने की चिन्ता रखते हैं तो जिससे श्रंनन्त समय तक युख रहे, ऐसी ईश्वर की प्राप्ति की चिन्ता क्यों नहीं करते ? यह संसार निःसार श्रीर दुःखरूप है, उसे साररूप श्रीर सुखरूप करने का मार्ग ईश्वर भजन है। तुच्छ से तुच्छ स्थिति में से भी ईखर भजन बढ़े से वड़ा बना देता है। जगत् की चलटी रीति है। पशु पिचयों के योग्य विषय भोग में ही लगे रंहने श्रीर पशुवत् विहार करने में तो संसारियों को लिंब्जा नहीं आवी, किन्तु ईश्वर का निर्मल मन से नाम लेने में, भंजन करने में इतनी लजा आती है, मानो यह महा अनर्थ का कार्य हो । हे मनुष्य, समम्म, विचार, ईश्वर भंजन कर ।

दिनमपि रजनी सायं प्रातः शिशिर वसन्तौ पुनरायातः। कालः क्रीड़ित गच्छत्यायु-स्तदपि न मुंचत्याशा वायुः॥॥॥ भज्ञः।।

श्रर्थः—दिन होता है, रात होती है, सांम होती है, सबेरा होता है, शिशिर वसंवादि ऋतुयें वारम्वार श्राती हैं, इस प्रकार काल क्रीड़ा करता है श्रीर श्रायु चली जाती है, तो भी श्राशाके पवन को नहीं छोड़ता । हे मृद्मते ! गोविन्द का भजन कर ले ।

होत दिवस निश सांभ सवेरा । शिशिर वसन्त लगावें फेरा ॥ खेलत काल घटत है आयू । तदिप न त्यागत आशा-वायू ॥ भज्ञ० ॥

काल एक होते हुये भी ज्यवहारमें सममनेके लिये कल्पनासे काल के अनेक दुकड़े किये हैं। ये काल के दुकड़े चक्र के समान हमेशा अमण किया करते हैं। काल के दुकड़ों से ही प्रहादिकी चाल, भूत, भविष्य, वर्तमान, सबका आना जाना, विकार को प्राप्त होना, उत्पत्ति और नारा होता है। एक ही सूर्य जो ब्रह्माएड भर को प्रकाशित कर रहा है, चाल और काल करके दिन और रात करता है। दिन और रात की संधिमें सुवह और शाम होते हैं। यह प्रत्येक दिनका निश्चय कार्य है। दिन गया, रात आई, रात भागी, दिन हुआ, शाम मिटी, दूसरे दिन सुत्रह हुआ और फिर शाम हुई । इसी हिसावसे शिशिर वसंत श्रादि ऋतुयें कह-लाती हैं, आवी जाती रहती हैं। एक जाती है, दूसरी आती है। जो चला जाता है फिर नहीं श्राता। गया हुश्रा समय फिर नहीं लौटता। परन्तु उस समयका चाल् प्रवाह पदार्थीको जीर्ण करके नाश कर डालता है। जो श्राविएडत काल है, उसका तो कुछ विगड़ता नहीं है, उसका तो श्रपने श्रंग-उपांगसे खेल है, कीड़ा है, परन्तु सब पदार्थ जीर्ग होते चले जाते हैं। काल कीड़ा करनेसे थकता नहीं है, उसमें किसी प्रकारका विकार नहीं होता, परन्तु खरिडत होने वाले पदार्थों के खरिडत होनेका हेतु वह ही है। जैसे जैसे काल व्यतीत होता जाता है तैसे तैसे मनुष्य की आयु चीए होती चली जाती है। मनुष्य उत्तम प्राणी है, उसे अपनी आयु की समाप्ति से पूर्व ही परम पुरुपार्थ साध्य कर लेना चाहिये। काल का अप्रतियद्ध प्रवाह वहता ही रहता है। जिस काल में जो कुछ कर लिया जाय, वह ही फल है। परम पुरुपार्थ को न करने देने वाली आशा है। आशा की फाँसी से बंधा हुआ मनुष्य परम पुरुपार्थ को साध्य नहीं कर सकता। उसको उपदेश देते हैं कि मायिक सब पदार्थोंका नाश होता रहता है. यह तू देखता रहता है, तब तू अपने शरीर के नाश को क्यों नहीं देखता ? आज तक किसी का भी शरीर रहा हो, ऐसा नहीं है, चेता शरीरभीरहनेवाला नहीं है; इसलिये शरीरके नाश होनेसे प्रथम ही परम पुरुषार्थ कर ले। मुख्य विषय पांच हैं श्रौर उनके पदार्थ अनेक हैं। श्रव तक तेरी श्राशा उनमें लगी हुई है, श्राशा रूप बायु को तू नहीं श्लोड़ता। तेरी श्रायु जो नित्य प्रति घट रही है, समाप्त हो जायगी, तुमसे कुछ भी न हो सकेगा। तेरा मनुष्य जन्म ज्यर्थ चला जायगा। इसिलिये हे मूढ़! विचार कर, विषयों की श्राशा रूप वायुको श्लोड़ श्रौर गोविन्द का भजन कर!

पृथिवी के पटपरके मनुष्यों को जितने समय तक सूर्य दीखे, यानी सूर्य के उदय से लेकर अस्त होने पर्यन्त के कालको दिवस ऋहा जाता है श्रौर जितने समय तक सूर्य न दीखे यानी सूर्य के श्रस्त होने के वाद फिरसे उदय न हो उतने काल को रात्रि कहते हैं। सूर्य ग्रस्त होने के समय को सायंकाल कहते हैं। इसका दूसरा, नाम सायं संध्या भी है शाम की संधि का समय होनेसे सायं संध्या कहलाती है। इसी प्रकार सूर्य उदय को प्रातःकाल यानी सुबह कहते हैं। यह प्रातःकाल की प्रातःसंध्या है। दो संधि और रात्रि दिन मिल कर एक दिन कहलाता है, ऐसे वीस दिनका एक महीना कहलाता है, दो महीनेकी एक ऋतु होती है। ऋतु छः कहीं जाती है:--शिशिर, वसंत, भीष्म, वर्षा, शरद श्रौर हेमंत छः ऋतुत्रों का वर्ष होता है। इस प्रकार वर्ष का वर्ष चला जाता है, दिन के बाद रात्रि श्रीर रात्रिके बाद दिन का कम चाळ् है, इसी प्रकार सुबह शाम का क्रम है वारह मास का भी इसी प्रकार क्रम है। शिशिर के वाद बसंत, वसंत के बाद प्रीप्म श्रीष्मके बाद वर्षा, वर्षा के.बाद शरद, शरद के बाद हेमंत और

हेमंत के वाद शिशिर, इंन प्रकार क्रम चलता रहता है। ऊपर वाले, एक के वाद दूसरा, दूसरेके वाद तीसरा इस प्रकार आते जाते हैं। जैसे चक्र घूमा ही करता है ऐसे ही वे घूमते रहते हैं। एक ही काल के भीतर यह खेल होता रहता है। खेल होनेसे यह कालकी कीड़ा है, क्रीड़ा करने वाला कीड़ा करता है श्रीर कीड़ा में फंसने वाले मरते हैं। काल श्रमर है, मरता नहीं, नया पुराना होता नहीं, कालचक्र के श्र'ग श्राते हैं श्रीर जाते हैं। जो चला जाता है, फिर नहीं श्राता, किन्तु सब श्रंग एक से होनेसे श्रज्ञान से ऐसा प्रतीत होता है कि वे ही आने जाते हैं, कहते भी हैं कि "जो दिन गया लौट कर नहीं त्र्याता" इस चक्रमें कहा जाताहै कि "गयासमय फिर नहीं श्राता।" इसी प्रकार श्रायु भी गई सो गई, फिर नहीं त्राती श्रीर जिस त्रायु में जो कार्य करनेका था, यदि वह न किया तो व्यन्त में पश्चात्ताप ही होता है, दुःख ही होता है। मनुष्य पैदा हुआ तबसे ही उसको आयु निर्माण होचुकी है, ज्यों ज्यों वह वड़ा होता जाता है त्यों त्यों उसकी श्रायु चीए होती चली जाती है, दड़े होनेसे माता पिता श्रीर हम तो प्रसन्न होते हैं श्रीर काल विचारता है कि अवयह मूद जल्दी से मेरा प्रास होकर मेरे मुख में गिरेगा ! गंबार मसल है (चौपाई)—"मात कहे सुत होत बड़ेरो । काल कहे आवत दिन मेरो ॥" इसलिये आयुको न गुमा कर गोविन्द का भजन कर लेना चाहिये। जो यथार्थ रीति से गोविन्द का भजन करता है, जिसको श्रज्ञान नहीं है, उसको मत्तरण करने के लिये महाकाल भी समर्थ नहीं है। जब बुढ़ापा

स्राता है तब शरीर की शंक्ति घट जाती है, बुद्धि भी परम पुरुषार्थ साध्य करने में सामर्थ वाली नहीं रहती, बुद्धि स्त्रीर शक्ति तो घटती जाती है परन्तु आशा दिन पर दिन बढ़ती जाती है मरण के समीप आने पर भी आशा नहीं छूटती। मन की आशाओं की जंजीर लोहे की दृढ़ भारी जन्जीर हो जाती है। आशा करने वाला उस जंजीरसे वांचा जाता है और अनेक जन्मोंतक कष्ट भोगना पड़ता है, इसिलये आशाको छोड़ कर ईश्वर भजन करना चाहिये। घर, स्त्री, पुत्र, नातेदार, सम्बन्धी आदिकों में आशा, धनादिकमें ममता, सुखको लालसा और शरीर पर अत्यन्त भेम करना, ये सब आशाका ही स्वरूप है। आशा करना आशाका स्वरूप है, वह ही आशा अनेक प्रकारकी योनियोंमें गर्भवासको सुगवाती है। कहा भी जाता है कि 'जहां आशा, वहां वासा।'

भिज्जिसे लेकर क्रोड़ाधिपति पर्यन्त सब में आशा समान ही है, आशाकी गिनती बाहरके पदार्थों से नहीं होती आशा अन्तः-करणमें होती है, छोटे पुरुपको थोड़े पदार्थों की और बड़े को विशेष पदार्थों की आशा होती है, तो भी आशा दोनोंमें समान ही है। आशा अनन्त कही जाती है, क्योंकि आशाका कभी अंत नहीं आता, बार बार शरीरका नाश होता रहता है, आशाका नहीं । कबीरका एक दोहा भी है—"माया मरी न मन मरा, मरमर गये शरीर। आशा तृष्णा ना मरी, कह गये दास कबीर।।" परमपदकी प्राप्तिमें ही आशाकी निष्ठत्ति है, क्योंकि आशा ज्यिकमें रहती है, व्यक्तित्वके अभिमान रहित आशा नहीं रह सकती। इसितये श्राशा सुखका नाश करनेवाली, लोहूको सुखानेवाली श्रीर श्रायुको व्यर्थ करने वाली है। श्राशाको छोड़ कर श्रपने स्वरूप को पहिचानना चाहिये।

श्रानन्द्पुर नामका एक वड़ा शहर था। उसमें सव प्रकारसे श्रानन्द ही श्रानन्द था। जितना कुछ श्रानन्द होसकता है वह सव ही उस शहर में था। यदि उसे छानन्द का महासागर कहा जाय तो ठीक ही है। वह सब प्रकार के सुख की खानि थी श्रीर विशेषता यह थी कि जोकोई उस शहरमें श्राजाता था वह शहर से वाहर नहीं जाता था खौर उसका खानन्द भी कभी कम नहीं होता था। उस विशाल शहरके भीतर जानेका एक ही मार्ग था।वह शहर चारों तरफसे चड़े बड़े पहाड़ श्रौर दीवारों से घिरा हुआथा। जिस मार्गसे उस शहर में जाया जाता था, उस मार्ग में दोनों तरफ बहुत ऊंचे दो पहाड़ खड़े थे। जैसे वद्रीनारायण ज़ाने में दोनों तरफ नर और नारायणके दो पहाड़ खड़े हैं, इसी प्रकार वे पहाड़ थे। उन पहाड़ोंके वीचमेंका मार्ग पांच कोसका था। उस सार्गमें थोड़ा मैदान था। एक समय उस मैदान में एक तमाशगीर ने श्रपना तमाशा करने को तन्त्र लगाया उस तम्बूमेंसे ही श्रानन्दपुर जाने का मार्ग था। जो कोई श्रानन्दपुर जाना चाहता था, उसे तमाशगीर के तम्यूमें होकर जाना पड़ता था तमाशा बहुत विलक्तग् था। एक बड़े ऐंजिन की पावर से तमाशा होता था। उसमें एक मुख्य चक्र था, मुख्य चक्र के साथ-में. कई चक लगे हुये थे। सब छोटे छोटे चक घूमते हुये वडे चक्र

घूमता था। उसमें घड़ीके समान चक लगे हुए थे! सबसे जो छोटा चक्र था, वह बहुत तेजीसे घूमता था। उसके घूमनेकी चाल पश्चिमसे पूर्वकी तरफकी थी। उसका एक भाग काला श्रीर दूसरा भाग सफेद था। जो काला भाग था, वह वीचमें वहुत काला था श्रीर श्रासपासमें कम काला था। इसी प्रकार जो सफेद भाग था वह भी मध्यमें वहुत सफेद श्रौर श्रासपासं कम सफेद था। उस चक्रमें अनेक प्रकारके चित्र निकाले गये थे। जिस प्रकार वाइस्कोपका तमाशा सव क्रिया करता दीखताः है उसी प्रकार उस चक्रमें के चित्र भी किया करते थे श्रीर वीलते भी थे, यानी पांचों इन्द्रियोंके विषय उन चित्रोंमें थे। वह वाजुः वाला चक्र एक दूसरी चालसे भी घूमता था, यह चाल उत्तर. द्विएको थी । जब छोटे तीस चक्र अपनी चाल पर घूम जाते थे तव एक वड़ा चक्र पूर्ख होता था। वड़े चक्रमें भी छोटके, समान श्वतेक प्रकारके जड़ श्रीर चैतन्य के चित्र थे. जो सब कियाश्रीस देखने वाले को मोहित करते थे। यह चक्र भी स्थिर नहीं था, श्रपनी चालसे घूमता था। जब वह दो वार घूम जाता था, तब उसके उपर बाले चक्र को चाल मिलती थी । जब ऐसे छ: चक्र भूम जाते थे तव उनके ऊपर का चक्र घूमने लगता था । जब बह. एक बार घूम लेता था तब फिरसे घूमना आरम्भ करता था और ऐसे बारम्त्रार घूमा ही करता था। उसके साथ लगे हुये वक भी श्रपनी चालसे घूमते रहते थे। जो मनुष्य श्रानन्दपुर में जाना चाहते थे उनको इस मार्गमें होकर निकलना प्रइता था। जाने वाले खेलको देखकर मोह को प्राप्त होजाते थे श्रीर खेल देखनेमें लग जाते थे। 'थोड़ा श्रीर देखलें' ऐसी श्राशा करते करते तंत्रूमें ही मर जाते थे, बहुत कम मनुष्य चक्र श्रीर चित्रोंके तमाशे क देखने की श्राशा छोड़कर, तम्बूसे वाहर निकल कर श्रानन्दपुरमें पहुँचते थे। बहुत से मनुष्य तो खेल देखने में इतने मस्त होजाते थे कि उनके होश-हवास ही ठिकाने नहीं रहते थे। श्रभी तक श्रानन्दपुर के मार्गमें तमाशगीर पड़ा हुआ है, बहुतसे मनुष्य भी वहां फंसे हुये हैं। जिसको इस बातका निश्चय न हो, वह वहां जाकर देख सकता है, परन्तु शर्त इतनी है कि यदि खेलको हवामें दव जायगा तो देखने वाले का भी वैसा ही दुरा हाल होगा जैसा कि वहांके मनुष्योंका हो रहा है!

ऊपर जिस चक का वर्णन किया है, वह संवत्सर-संसारका चक है। काल खेल करने वाला है, आनन्दपुर परमपद है, वहां जानेकी इच्छावाला मुमुस्स है, खेल जगत् है, पांच कोश शरीरके पांच कोश हैं। सबसे विशेष धूमनेवाला चक दिन रात का है जिसकी चाल पूर्व पश्चिममें है, तीस चक वाला मासका चक है, दो मासकी चालवाला ऋतुका चक है, छः ऋतु-रूप छः चाल वाला चक वर्ष-संवत्सर है। इस चक्रमें, चक्रके चित्रोंमें, चक्रके विषयों में जिसकी आशा लग रही है, वह चक्रसे दृष्टिको नहीं हटाता, दृष्टिको न हटाना ही आशा है। विषय लालसा रूप हवा है, वह ही आशाकी वायु कहलाती है। जो मुमुक्षु परमपद प्राप्त करना चाहता है, उसको रोकनेवाली तमाशकी आशा है। आशामें

मनुष्यकी जन्म-रूप आयु व्यर्थ जाती है, वह ही मृत्यु है, इसलिये इस चक्रमेंसे निवारण करनेवाले गे.विन्दका भजन ही इष्ट है।

जिस प्रकार जलके आवर्त-चक्रमें पड़ा हुआ निकलने नहीं पाता, डूब ही जाता है, उसी प्रकार इस संसार के कालचक में पड़ा हुआ भी विशेष करके दूब ही जाता है। जो इस चक्रको जानता है, चक्रसे अलग रहता है, अलग होने का प्रयत करता है, उसका कल्याण होता है। अतित्य ऐसे इस संसार और मनुष्य शरीर को प्राप्त करके जगत् की आशाओंको न स्त्रोड़नेसे अनित्यता के प्रवाह में ही वहते रहना पड़ता है। जैसे मृत्तिका समान तुच्छ पदार्थमें से भी शोधन करके सुवर्ण निकाल लिया जाता है उसी प्रकार अनित्य संसार मेंसे अहर्य ऐसे सत् आत्म ख़रूपको छलग करके प्रहण करना चाहिये। जगत् और जगत्के पदार्थीकी व्याशा के सिवाय जगत्में कोई दुःखदायक नहीं है। ऐसा कहा भी जाता है कि आशासे ही जगत्में जीवन है, जब तक जगत्में आशा है तब तक जगत् वासकी निवृत्ति नहीं होती। जिसको जगत् दुःखरूप दीखे उसको जगत् की आशा समूल तोडुनी चाहिये और स्वरूपको पहिचानना चाहिये। जिसके शब्दको कर्ण नहीं सुन सकता परन्तु जिसकी सत्ता से कर्ण सुन सकता है, जिसको चमड़ी का स्पर्श नहीं होता परन्तु जिसकी सत्तास नमड़ो स्परा कर सकती है, जिसको आंख नहीं देख सकती परंतु जिसकी सत्तासे आंख देख सकती है, जिसको जिह्ना चल नहीं सकती परंतु जिसकी सत्ता से निह्ना स्वाद लेने को समर्थ होती है, जिसको नासिका सूंघ नहीं सकती परन्तु जिसकी सत्तासे नासिका सूंघने को समर्थ होती है, जिसको मन पहुंच नहीं सकता परन्तु जिसकी सत्तासे मन संकल्प विकल्प करने को समर्थ होता है, ऐसे सर्व शिक्तमान ईश्वरको शास्त्र-संग खौर सत्संग से पहिचानं नेना चाहिये। ईश्वर को पहिचानने के मार्ग में पड़नेके वाद ईश्वर हूर नहीं है, ईश्वर के पहिचानने के मार्ग में पड़नेके वाद ईश्वर दूर नहीं है, ईश्वर के पहिचानने के मार्ग में रोक करने वाला खाशा का पवन है। जैसे आधी का पवन खांखों में धूल डालकर खन्धा कर देता है इसी प्रकार खाशा का वायु खन्धा करदेता है। इस लिये खाशाकी निवृत्ति किये विना ईश्वर के मार्ग में जा नहीं सकते। खाशा संसार में भी दुःख का हेतु है, किन्तु संसार में भंसे हुये दुःख पाते हुये भी खाशाको दुःखकी पैदा करने वाली नहीं समफते। खाशा से हानि डठाने का एक लौकिक ह्यान्त इस प्रकार है:—

एक जुलाहे और एक लोहार में मित्रता थी। दोनों एक दूसरे को सचे प्रेम से चाहते थे। दैवयोग से दोनों का धन्धा छूट गया, जब गुजारा होने में वाधा पड़ने लगी तब दोनों बिचार करके कमाई करने के लिये परदेश जाने को ज्योतिपी से मुहूत पूछ कर ग्रुम मुहूर्त में घर से चल दिये और प्राम २ घूमने लगे, क्योंकि जहां जांय बहां बुनने वाले और लोहार का काम करनेवाले देखनें में आनें, उन दोनों का विचार था कि जहां ये दोनों येशे वाले न हों, वहां रहने से कमाई होगी। परन्तु ऐसा ग्राम, कस्वा अथवा शहर कोई न मिला। जहां वे पहुंचते वहां पूछते थे कि इसमाम में

कोई जुलाहा और लोहार है या नहीं। जब यह उत्तर मिलता कि हां है, तब निराश होकर आगे बढ़ते थे, ऐसे प्रश्न से कोई कोई मसखरी भी करने लगता था तब वे कहते थे "हाय ! जगत् के लोगों को हमारी उन्नति की ईपी होती है। हमको कोई सीधा मार्ग नहीं बवाता, हमको पास के जंगल को पार करके दूसरे देश में जाना चाहिये।" ऐसा विचार कर जो कुछ उनके पास था, उसका खाने का सामान लेकर वे दोनों जंगलमें घुसे। यह जंगल सौ डेढ़ सौ कोस वड़ा था, चलते २ उनको शाम हो गई। वन में गाढ़ा अन्धकार छागया, आगे का मार्ग सूमना वन्द हो गया, दोनों एक पेड़के नीचे घैठ गये श्रौर रात्रि में वहीं सो गय । दोनों नींद्रमें पड़े थे, अचानक चौंक पड़े । जागतेही उनको श्वियों के मधुर गाने की आवाज सुनाई दी। उस आवाज को सुन कर दोनों सुग्ध हो गये और अन्धेरे में ही जिस दिशासे श्रावाज श्रा रही थी उस दिशा को चल दिये। थोड़ी दूर जानेसे कुछ प्रकारा माळ्म हुआ और कितनेही स्त्री पुरुष एक दूसरे के हाथ में हाथ देकर नाचते और गाते दिखाई दिये। गानेका भावार्थ क्या है, यह उनकी समक्तमें न त्राया किन्तु गाना त्रिय मालूम हुआ।

वे की पुरुष एक दूसरे को पकड़कर चक्रमें घूम रहे थे। उनके मध्यमें एक गृद्ध पुरुष था। उसने दोनों मित्रों को देखकर इशारेसे सममा दिया कि तुम भी चक्र में मिलकर नाचने लगो। दोनों उस चक्र में घुस गये और सबके साथ नाचने लगे। थोड़ी देर बाद गृद्ध पुरुष चक्र में से बाहर निकल आया और उस्तरेको प्रथर पर घिस कर तेज करने लगा। जब उस्तरा तेज हो गर्या तत्र उसने जुलाहें को चेकमे से वाहर निकाला । जुलाहा वहुत घवराया परन्तु कर क्या सकता था। बुड्ढे ने डांढ़ी मृंहें श्रीर शिरको उत्तरेसे मूड डाला । फिर उसने लोहार को चक्रमेंसे खींच कर उसका भी मुंडन किया। इसी समय नाचनागानावंद होगया, सब नाचने गांने वाले अदंश्य होगये। बुड्हे ने जुलाहे और लोहार को सामने एक कोयलों का ढेर दिखला कर कहा "इनमें से जितने ले सको उतने तुम ले जांत्रो !" इतना कह करं झुड्डा भी अदृश्यं होगया ! जुलाहे ऋौर छुद्दारने जितने कोयले उठा सके उतने उठा कर, उनकी गठरियां वांध लीं । जुलाहे ने विशेष वीमा वांधना अच्छा न समम कर थोड़े कोयले बांधे थे। थोड़ी देरमें मुनह हो गई। प्रकाश में क्या देखते हैं कि जिनको उन्होंने कीयला नसमा था वे सुवर्ण के ढेले थे। जुलाहा अपने पास थोड़ा और लोहार के पास विशेष सुवर्ग देख कर पश्चात्ताप करने लगा। यृद्ध ने उनके शिर डाढ़ी श्रीर मूं छ मूंड़ लिये थे. परन्तु दोनों के शिर डाड़ी और मूंछ के वाल जैसे के तैसे ही थे और पूर्वसे भी अधिक शोभा देरहे थे। यह देख कर दोनों को बड़ा आश्चर्य हुआ। र्जुलाहे ने लोहार से कहा, तेरे पास सुवर्ण वहुत हैं! मैं त्राजकी रात्रि भी ईस जंगलमें रहना चाहता हूँ, आज मैं वहुत सा सुवर्ण लूँगा। लोहार ने कहा, श्रंत्र विशेष श्राशा को छोड़ दे, जो छंछ हमको मिला है, वह हमारे लिये वहुत है.।हम दोनों संव सुवर्णको मिला कर बांट लेंगे। जुलाहेने कहा, नहीं! में तुमसे लेना नहीं चाहता, आजकी एक रात्रि इस जंगल में रहना इतना ही तो काम है। रात्रि हुई और पूर्व के समान संगीत-व्वित सुनाई दीं!-लोहार ने कहा, मित्र, तुमे जाना हो तो तू जा, सुम हो तो जो : मिला है उसी में संतोष है। जुलाहे ने लोहारका कहना न माना-और लोहार को छोड़ वह अकेला ही नाच करने वालों की तरफ़ः गया और वृद्ध पुरुपक्के इशारे क्ली राह न देख कर तुरन्तही नाचने 🗀 वालों के भीतर घुस गया। थोड़ी देरमें वृद्ध पुरुष वाहर निकला श्रीर पूर्व के समान उस्तरा तेज करने को विसने लगा। पश्चात् चसने जुलाहेको नक्रमेंसे ख़ींनकर मूं ड डाला।नान वंद हुआ, सब अहर्य हो गये। युद्ध के विना कहे हुये ही जुलाहेने कोयलों के ढेर के पास जा कर मुश्किल से उठ सके इतनी भारी को यलोंकी। गठरी वांघली । गठरी शिर पर रख कर वह लोहार के पासः श्राया । लोहार सो रहा था । सुवह होने पर जुलाहेने कोयलोंकी गठरी खोली श्रीर देखा तो उसमें कोयले ही थे ! पूर्व दिन की, गठरी में देखा तो उसमें भी कोयले ही थे। यह देख कर जुलाहा, रोने लगा! लोहार जागा वो देखवा है कि जुलाहेका शिरा डाढ़ी और मूं छ मुंदे हुये हैं। जुलाहेने सब वृत्तान्त सुनाया, लोहार ने कहा, हाय मित्र ! व्यति व्याशासे, लोभसे तेरा नाश हुत्रा, है। जुलाहा पागल हो गया। लोहार ने उसे ठिकाने पर लाने का बहुत प्रयत्न किया परन्तु उसकी बुद्धि ठिकाने न आई। वह आज भी आशा के अराय में पागल होकर घूम रहा है ! जिसको निश्चय न हो वहां जाकर देख सकता है।

ऊपर के दृष्टान्त से , मारूम होता है कि जुलाहे के समान श्राशा करने वालेकी बुरी दशा होती है श्रीर लोहार के समान संतोषी सुखमें रहता है। त्राशा राचसीका जिसे संग होता है वह, अत्यन्त कष्ट पाता है। जो आशा को खर्ग की सुन्दरी समककर इस पर मोहित होता है वह स्वरूप से पागल अज्ञानी होजाता है इस दृष्टान्तको आध्यात्मिकमें इस प्रकार समम सकते हैं:-जिस प्रकार जुलाहै श्रौर लोहार की मित्रता थी इसी प्रकार जीव श्रीर कूटस्थमें भी मित्रता है। जीव जुलाहा है श्रीर कूटंस्थ लोहार है। दोनों ही श्राशांक्ष जंगलमें गये। वहां खप्न दृश्य के समान स्वप्न में जायत हो कर अपनी अवस्था को भूल गये। नींद में स्वप्न श्राता है, ऐसे ही श्रात्म नींद में यह प्रपंचरूप जगत् है। जो जगत् है, वहही आशा अरख्य का नाच और संगीत है। उसमें रहा हुआ युद्ध पुरुष वेद-वहा है। बहुत प्राचीन होने से वृद्ध है जुलाहा जीव इसलिये हैं कि वह मेरावेरा रूप ताने वाने से संसार रूप पट की बुनता है, असंतोषी और आशा वाला है। यूढ़े का वालों को मुंडना कर्म श्रीर डपासना है। कोयलारूप सुवर्ग देना, यह उनका फल है; कृटखरूप लोहार संवोषी है इसलिये निर्वि-कार रहता है; जुलाहा श्रपनी चतुराई लगाने गया, उसने विशेष कोयलोंकी गठरी बांधी, इस बुद्धिने उसे फ साया, जीव रूप जुलाहे ने दूसरे दिन की इच्छा की कूटस्थरूप लोहार ने आशान की। . जुजाहा विशेष मिलनेकी इच्छासे दूसरे दिनगया'। वेद रूपं बुद्दे की आज्ञा लिये विना जगत्का नाच नाचा और विना आज्ञा ही कोयलोंकी गठरी बांघी। वेदकी आझा रहित कर्म और उपासना ने कोयले दिये. सुवर्ण न दिया, इस प्रकार आशासे जुलाहे रूप जीवका नाश होता है, आशा रूप अरयय में ही यह जगत है। जुलाहा रूप जीव पागल—अप्टबुद्धि होकर जगत में भटकता है, दु:ख पाता है, यह प्रत्यच्च देख लो! क्ट्रस्थमें संसार होते हुंये भी क्ट्रस्थ संसारी नहीं है, संतोपी होने से हमेशा एकसा बना रहता है।

"ग्रभी तो वहुत समय है, क्या श्रभी मरण श्राया ही जाता है, ईश्वरको भजना है सो भज लेंगे, अभी कुछ समय चला नहीं गया, अभी तो कची अवस्था है, संसार का सुख भी तो भोग छें, मरने के समय ईश्वर को भज लेंगे !" ऐसा विश्वास करने वाले इंश्वरको विसार संसारको ही भजते हैं, संसार विषरूप है परन्तु उनको मिष्ट दीखता है इसलिये उसके खादमें लग जाते हैं, अन्तमें उनसे कुछ नहीं हो सकता इसलियें पछताना पड़ता है। काल ने किसको नहीं खाया ? बड़े २ ज्ञानी, वीर और ईश्वरा-वतारादिक भी कालके प्रभावसे मारे गये हैं, जगत्में कालके वश न हुआ हो, या होनेवाला न हो, ऐसा कोई भी नहीं है। इसलिये विद्वान् श्रपने आत्मिक खार्थ को सिद्ध कर लेना ही श्रपना मुख्य कर्तव्य सममते हैं। काल ही ईश्वर है, काल सबका ही काल है, कालका काल न होनेसे ही काल ईश्वर है. जो ईश्वरको अजता है, वह हमेशाके लिये कालसे यच जाता है। जुन तक आत्माको नहीं जानते तब तक सब दुःखोंकी जड़ श्रज्ञान श्रीर श्रज्ञानका कुटुम्ब राग हैप; मोह, ममत्व, काम, कोघ, लोभ, श्राशा, गृष्णा, श्राशांत श्राहिक दोष हृदयमें बने रहते हैं। श्राशा चली जानेसे ईश्वर की पहिचान होती है, ईश्वर के पहिचानने से ईश्वर में किम होती है, ज्यों ज्यों ईश्वरमें किम बढ़ती जाती है त्यों त्यों श्राशा कम होती जाती है, जब ईश्वरका सानिध्य—साचात्कार होता है तब श्राशा निर्मूल होजाती है। जो श्राशाको मार डालता है उसको ईश्वर पूर नहीं रहता, अपने श्राधस्त्रहप को जानकर उसमें स्थिति करना यह ही मनुष्य जन्मका सार्थक है।

जिटलो मुंडित लुंचित केशः काषायांबर वहुकृत वेषः । परयन्नपि च न परयति लोक

उदर निमित्तं बहुकृत वेषः ।।६॥भज० श्रयं:—शिर पर जटायें रखने वाला, शिरके संपूर्ण वालोंको मुंडीने वाला, नोंचे हुये वालों वाला, भगवां वस्त्र वाला, श्रमेक श्रकारके वेष धारण करने वाला, पेट भरनेके लिये ही बहुत वेप धारण करता है, मूंद मनुंष्यं देखता हुआ भी नहीं देखता। गोतिन्दका मजन कर ले।

> मुंडित लुंचित केश जटाधर । वस्त्र रंगत वहुवेष धरत नर ॥ जानत पर नाहें सूढ़ विचारत । पेट भरन बहुवेष संवारत ॥६॥ भज०

अपने यहां श्रद्धाका जो लच्च प्रचलितं हैं जसमें बहुत खातों पर श्रद्धामें अन्धता चुस गई है। अध्यक्षद्धासे बहुधा विपरीत फल ही होता है नयोंकि श्रद्धा करने के योग्य पर ही श्रद्धा करने से · अद्भाका फल होता है। शास्त्र में त्यागका माहात्म्य वृहुत प्रकारसे िलिखा गया है। इमको विचारना चाहिये कि त्याग किस किस : संयोग में और कैसी योग्यता सहित होता है। यदि त्याग , करने पर भी त्यागे हुयेमें राग हो तो वह त्याग नहीं कहा जाता । त्याग ं त्रांतरिक त्याग सहित ही शोभा पाता है और तब ही यथार्थ फलको देता है। श्रांतर त्याग रहित वाहरका त्याग श्रशोभनीय है और दुःख रूप फलको देने वाला है। ऐसे त्यागके रूपर श्रदा करना, केवल वस्त्रादिक से हो परमपूज्य, संत, महात्मा और · पूर्णः सिद्धः मान लेना, उसके साथ उसी प्रकार-का वर्ताव करना ् अयोग्य होनेसे अंध अद्भा कही जाती है। अयुवा जिसकी योग्यता भादिक अन्धेरेमें हैं जो श्रद्धा करतेके।योग्य नहीं है उस पर श्रद्धा ं करना अन्ध श्रद्धा है। ऐसी श्रद्धासे श्रद्धा करने वाले और जिस पर श्रद्धा की गई है जन दोनोंकी हानि ही होती है। अन्ध श्रद्धा वाला योग्यं ऋशोग्यको समकं नहीं सकता इसलिये उसको सत् **उपदेश नहीं मिलता । श्रद्धाके पात्र न होते हुये दूसरों से श्रद्धा** कराने वाले खर्य अयोग्य हैं और अविवेक्तियोंके सन्मान करनेसे वे अपनेको पूज्य और सिद्ध मान वैठते हैं इसलिये उनकी अयोग्यता नहीं जाती और नवे योग्य हो सकते हैं, अभिमानके मारे अधिहो ं जाते हैं, दूसरोंकी खंध श्रद्धा उनको भी श्रन्य बना देती हैं। इस

प्रकार अन्ध श्रद्धासे दोनोंका ही अहित होता है; हित एकका भी नहीं होता। प्राज कल लोगं साधुत्रों की निन्दा करते हैं श्रीर कहते हैं कि आर्यावर्तमें वावन लाख हरामखोर हरामका खारहे हैं ने आर्यानर्तके लिये वोका रूप हैं। इस प्रकार होने का हेतु अंध-श्रद्धा ही है। श्रंधश्रद्धासज्जनोंको भी दुःखका हेतु होती है। शास्त्र में जो भिचा की विशेष महिमा वर्णन की गई है, वह महिमा वासंविक भित्ताकों है, अवास्तविककी नहीं है। श्रबुद्ध मनुष्य जो किंचित् मात्र भी श्रद्धा नहीं करता उसको श्रद्धा में लगनेके लिये ऊपर के वेषमात्र पर श्रद्धा करना फलदायक है परन्तु बुद्धि होते हुये, व्यवहार में बुद्धि का उपयोग करते हुये, पात्रकी योग्यता में बुद्धिका उपयोग न करना सवको हानिकारक है। केवल ऊपरके वस्नादिक देखकर मान करने का यह परिखाम होता है कि वस्न-धारी, तिलक छापोंसे अलंकृत अविवेकियों की जमात पर जमात वढ़ती ही चली जाती है। उनसे न तो अपना हित होता है, न दूसरे का हित होता है इसलिये पात्रापात्र के विचार सहित ही सन्मान करना योग्य है ।

जैसा लोगों का हाल है इसी प्रकार वेषधारियोंका हाल है। जब कोई भारी रंज हुआ, धन सम्पत्तिका नाश हुआ, स्त्री मर गई, कीर्ति वली गई; तुरंत बन गये वावाजी ! कोई अपराध करके जेलमें पहुँचे, सजा काटकर लौटे, घर पर जानेमें शर्म लगी, वन गये संन्यासी या वैरागी! देखो, मजदूरी करनी पड़ती है, माल खानेको नहीं मिलता, तुरन्त ले आये धेलेका गेरू, रंग हाले कपड़े! जो

जगतका कार्य करनेमें ही असमर्थ हैं, भला ! वे साधु वन कर अपना या दूसरोंका हित क्या करेंगे ? परमतत्त्वका जानना कोई सहव बात नहीं है, वहुत सूदमध्यीर शुद्ध बुद्धिसे होने वाला कार्य है ते। मोटी बुद्धिवाला, जिसे काला श्रत्तर भैंस वरावर है, जिसने शास्त्रका नाम तक नहीं सुना, जिसकी श्रनेक प्रकारकी प्रपंचकी कामनायें निवृत्त नहीं हुई हैं, ऐसा मृढ़ परम मार्गमें चलनेके लिये किस प्रकार समर्थ होगा । जिसके पास कुछ है नहीं, कपड़ा रंग . लेनेसे, वेप वना लेनेसे त्यागी किस प्रकार कहा जाय ? उसने त्यागा क्या है ?त्यागनेका उसके पास था ही क्या ? जिसके पास कुळ व्यवहारिक ऐश्वर्य हा, यदि यह वैराग्यसे उसका त्याग करे, ं श्रीर श्रान्तरमें त्यागका भाव वना रहे, फिर प्राप्तिमें भी त्यागका · भाव पलट न जाय तब ही वह त्यागी कहला सकता है। यदि यहः कहा जाय कि वाहरकी वस्तुयें-सम्पत्ति उसके पास न थीं इसलिये उसने भीतरसे त्याग किया है ते। यह भी वन नहीं सकता क्योंकि मृद्, मोटी बुद्धि वाला भीतरके त्यागका सममता ही नहीं ते। करेगा क्या ? जिसने वैराग्यसे भीतर का त्याग किया है, उस का बाहरका त्याग है। या न है। तो भी वह त्यांगी कहलानेके योग्य है, सूत्त्म बुद्धि विना श्रौर बुद्धिकी शुद्धता विना श्रान्तरिक वास्तविक त्याग बहुत दुर्लभ है, परम विवेकी पुरुप ही ऐसा त्याग कर सकता है। ऐसा त्यागी चाहे वेषधारी है। चाहे वेष रहिंत हो, व्यवहारिक मनुष्यों के। पूज्य हैं, ऐसा करनेसे उसका श्रीर व्यवहारिक मनुष्योंका हित ही होता है। यदि वह पठित है।

ेता उससे श्रीरोंका भी भला होता है झौर सामान्य हो तो उसका भला तो होता ही है।

कई तो शिर पर भारी जटायें रखते हैं। पंचकेश रखना यान . रखना यानी सुएडन न कराना श्रौर कराना दोनों ही प्रकार के विधान शास्त्र में हैं। जटा रखाने के हेतु हम सिद्ध हैं, हम तपस्वी . हैं, हमका सब पूजा, ऐसा नहीं है; किन्तु जटा वाले प्राय: आज कल एक वेषके रूपसे ही जटा रखते हैं। पेटके भरण पोपण श्रीर श्रनेक प्रकारकी कामनाओं की तृतिका भाव होता है। ऐसे जटाधारी एक प्रकारके ठग ही है। जैसे ठग अपना कल्याए नहीं कर सकते ती दूसरोंका हित ती उनसे होगा ही कहांसे, ऐसे ही इन लागोंका भी समफना चाहिये। वास्तविक तो अज्ञान की वदी हुई जटात्रोंका उतार देना हैं, उसके वदले स्प्रज्ञानकी लटे वढ़ांये ही जाते है। वटका वृत्त भी भारी जटायें धारण करता है, इससे उसका कल्याण सममाना मूर्यता है। इसी प्रकार जटा घारण करके 'हम सिद्ध हुये हैं, हमारा कल्याण हो चुका है' ऐसा समफना भी पूर्ण मूंखेता है। विना ज्ञान केवल वाल वढ़ानेसे सुकि नहीं होतीं। कोई तो वाल छोटे हों तो नकली वाल धारण करते हैं जा ऐसा नकली जटाधारी हैं, वह वास्तविक ही नकली है, श्रमली नहीं है। जटा रहने देनेका अर्थ यह है कि कुद्रती हालत-समानतामें रहें। यह भाव नकली अथवा मूढ़ जटाधारियोंमें नहीं होता। जटा रखनेसे श्रौर भी फायदे हैं:--मस्तक शांत रहता है, बीर्य . जल्दो स्विलित नहीं होता परन्तु आंतरकी शुद्धता विना झान और

झानके भाव विनां केवल जटा रखनेसे कुछ फंलं नहीं है। ऐसे ही ्मुंडन करानेवाला-शिर श्रादिक के वालों को उतार देने वाला ं केवल मुंडन से ही यदि श्रपनेका कृतकृत्य समके ता पूरी मूर्खता है। मुंहन श्रादि आश्रमके धर्म हैं परन्तु फेवल वाहरके धर्मसे , कार्यकी सिद्धि नहीं होती। ऐसे ही वालोंको नेांचवा डालन वालों, भगवां वस्र धारण करने वालोंका, सव ढोंग-नेप केवल चदरपूर्णाके निमित्त है। जैसे वहुतसे लोग श्रनेक प्रकारके स्वांग बना कर कमाई करते हैं इसी प्रकार ये भी धर्मके नामका खांग धारण करके कमाई करने वाले हैं। लोग भी कैसे मूर्ख हैं कि बहुधा ऐसोंकी देख कर भी विचार विना श्रद्धा कर बैठते हैं। इससे सिद्ध होता है कि लाग देखते हुये भी श्रंधके समान नहीं देखते। अथवा वेपघारियोंकी करतृतको जानते हुये भी यह लाग ठगई करते हैं, ऐसा सममते हुये भी श्रज्ञानत से लाग उनमें जाकर मिल जाते हैं, इसीलिये वेप लेते हैं श्रीर जा कार्य वेपचारी करते हैं उसका करने लगते हैं। धर्मके नामसं श्रधर्ममं प्रवर्त होता है, ऐसा करना भी देखते मालते, जानते वूमते श्रंथा यनना है। जगत्को छोड़ा तो क्या ठगईके निमित्त छोड़ा ? इससे ते। दितके बंदले ऋहित ही होता है, जो ठगई ही करनी थी ते। संसार के स्वरूप से ही हो सकती थी! भाले मनुष्यों का ठगंनेके लिये धर्म का वेप को प्रवलं समक कर करने वालें कें क्या कहा जाय ! वह ता परिपूर्ण मृद्ध और 'ठग है हो, परन्तु जा श्रज्ञान से फैंस जाते हैं श्रीर न चाहते

हुये भी उसी कार्य में प्रवर्त होते हैं, उन्हींका शोक है. ।

भागीपुरा नामका एक ग्राम है, सुना है कि वहांके रहने वालोंमेंसे कई अनेक प्रकारका साधुका वेप वना कर दूर दूर देशोंमें जा कर लागोंका ठगते हैं, ऐसा ही कोई एक वनावटी परमहंस वन कर विचरता हुआ प्राचीन कुन्दन पुर शहरके पासके प्राममें पहुंचा । उसने सुनरक्खा था कि कुन्दनपुरके गंजा रानी वड़े धार्मिक हैं, साधु संतों का भिक सहित पूजते हैं, धन, माल श्रीर जागीरादिक भी भेंट करते हैं श्रौर जा काई परमहंस नग्नावस्थांमें होता है उसे ते। सान्नात् ईश्वर ही सममते हैं, उसके ऊपर अपने प्राण श्रीर राज्य निद्धावर करने तककी श्रद्धा रखते हैं। वने हुंये ठगने साचा "माका श्रच्छा है, मैं बहुत घूमा हूँ, परन्तु श्राज तक कोई सोनेकी चिड़िया हाथमें नहीं भाई! हां' मैंने बहुत सा माल जमा करके अपने स्थान पर भेजा है परन्तु यदि ये राजा रानी वंश है। जांय ते। मेरा काम पूरा है। जाय" ऐंसा विचार कर जे। कुछ माल असवाब और अच्छे अच्छे वस्त्र उसके पांस थे, उनकी इसने अपने देश भिजवा दिया। शिरकी जटा और अन्य स्थानोंके याल तो उसने बढ़ा ही रक्खे थे इसलिये परमहंस बन जानेमें उसे कुछ विलम्ब न लगा। लगोटी फैंक दी, कोई पात्र भी पास न रक्ला और ख़ंधेरी रात्रि में चल कर कुँदनपुरकी उत्तर सीमा प्रांतमें एक छोटी नदी के किनारे एक पेड़के नीचे आसन लगा कर बैठ गया । नेत्रोंको मूं द कर चुप चाप बैठारहा । सुबह होते ही लाग आने जाने लगे। राजा रानी भक्ति वाले होनेसे शहरमें

भी भक्तिका प्रभाव कुछ वढ़ गया था । लोगोंने दिगम्बर. स्वरूप परमहंसको देख कर प्रणाम किया, कोई 'नमें। नारायण' कहने लगा परन्तु कुछ उत्तर न मिला! जो केाई छाता था प्रणाम करता, कोई स्प्रनेक प्रकार के प्रश्न करता, जिससे महात्माजी कुछ बोलें परन्तु जब महात्मा ने चूं चां कुछ भी नहीं की तब लोग अनेक कल्पनायें करने लगे। कोई कहने लगा मौनी हैं विशेष मत छेड़ा ! किसीने कहा, पूरा संत है ! दूसरा बोला परमहंस हैं! इनको अपने पराये का बोध नहीं है! कोई और दोला ठीक, यह तो विदेहसुक दीखते हैं ! आजतक बहुत से संत महात्माओं के दशन किये हैं परन्तु यह मूर्ति तो श्रालीकिक है, ऐसी मृतिं कभी मेरे देखने में नहीं श्राई! इस प्रकार जो जिसकी मरजी में ख़ाता था, कहता था, किसी को भी यह खयाल नहीं हुआ कि यह कोई पुक्का ठग हैं ! जो जो नये साधु शहर में श्राते थे, उनके श्राने की खबर राजाके मनुष्य राजदरवार में पहुंचाया करते थे। इन लोगों.ने इसके आनेकी खबर राजदरवार में पहु वाई, बहुतसे श्रौर मनुप्योंसभी राजांको यह खबर मिली राजा रानी दानों महात्माजीके दर्शनके निमित्त तीसरेदिन इस स्थानपर श्राये । दा दिनसं सैकड़ों मनुष्यों का जमघट वहां बना रहता था। महात्मा जी दिन भर कुछ खाते नहीं थे ! बरफी, पेड़े, मलाई, रवड़ी, दूध, हलुम्रा, जलेबी ऋादिक बहुतसी वर्जुये सहा-त्माजीके पासचाई हुई पड़ी रहतीथीं!रात्रिमें उठकर महात्माजी इच्छानुसार खा लेते थे। दिन भर आंखें मृदे हुये बैठे रहते थे।

लोगोंने देखा कि जब राजा रानी दर्शन करनेको आये, तब भी महा त्माजीने नेत्र न खोले ! राजा रानीने दंडवत् प्रणाम किया। राजाके मनुष्यों ने एक गलीचा विद्या दिया, राजा रानी उस पर बैठ गये। राजाने प्रथम गलीचे पर बैठनेसे इनकार किया परन्तुः जव रानीने ऐसा कह कर आवह कियाकि हमतो महात्मानीके वाल वच्चे हैं तब रानी के आग्रह करने से राजा गलीचे परवैठः गया । राजा रानी दोनों सन्तसेवी थे परन्तु श्रान्धश्रद्धा वाले नहीं थे, योग्यको योग्य मान देते थे दोनोंने महातमा जी के सर्वांग को निहारा परन्तु किसी प्रकारका निश्चय न कर सके राजाने रानी से कहा, हे प्रिये ! यह परमहंस सन्त हैं, किसी से वोलते चातते नहीं, अपने पराये का भी इनको भान न होगा, हमलोग उनकी सेन्ना किस प्रकार करें ? इतना कह कर महात्माजी की तरफ देख कर हाथ जोड़ कर कहा, महाराज ! कृपा कर श्राप राजमहत्तमें पथारिये, इम लोगों का नित्यप्रित ऐसे स्थान प्रर त्राना ≁िंन हैं, श्रापने परिश्रम करके जब:हमारे शहरको पवित्र किया है तब महत्तको भी पवित्र कीजिये, हमारा धन्यः भाग है कि भ्राप, जैसे पूर्ण महात्मा की टहल हमसे छुछ वन जाय !-महात्माजी कुछ न वोले, मुखकी वृत्ति तक भी न वदली ! रानी वोली महाराज ! हमारी सेवा स्वीकार कीजिये में श्रपने हाथसे आपको भोजन कराऊंगी ! महात्माजीकी तरफसे हां-ना; किसी प्रकार का उत्तर, न मिला! राजाने पालकी लानेको नोकरों को , आहा दी । पालकी आगई, दोमनुष्योंने महात्माझीको ।

उठा कर पालकी में बैठा दिया। राजा रानी और महात्मा राजः महल में पहुँचे।

रानी पूर्णभक्ति वाली, योग्य अयोग्य को समुक्तने वाली और ; चतुर थी। महात्मा के दर्शन करने से जो ब्रांतरिक ब्राह्माद होता है वह त होंने से पूर्ण निश्चय न कर सकी परन्तु सेवा करने में कसर न रक्खी । प्रथम दिन रानी ने अपने हाथ से सव शरीर : मल कर गरम जलसे महात्मा को स्नान कराया । रानीके हाथका : स्पर्श होने से महात्मा ने खोल कर देख, लिया। अब तो वह. कभी तेत्र खोल देते थे कभी बन्द कर लेते थे। रानी ने स्नान करा कर, ईश्वर सममाकर, पूर्ण प्रेमसे पूजन किया, चन्द्रन और, पुष्पमाला धार्ण कराई, अनेक प्रकारके व्यंजन जो राजवंशियों... का नित्य का ही भोजन है चांदीके थालमें महात्माजी के सामने. रक्या गया और खाने की प्रार्थना की गई। महात्माजी ने अपने, हाथ से न खाया, ऐसा देखकर रानी अपने हाथमें प्रास ले लेकर. खिलाने लगी, महात्मा खाने लगे ! जब पेट भर गया महात्मा नेः प्राससे मुख हटा लिया, जल पिलाया गया, मुख घोषा गया, , महात्मा सोचने लगे "अब तक तो सब मामला ठीक ठीक है, एक बातकी कसर है, उसमें उतीर्ग होगया तो वेड़ा पार है! परम-, इंसको टट्टी पेशाब का भी कुछ ख्याल नहीं होता, उसकी दूसरी दृष्टि नहीं होती, इस कार्यको भी कर लेना नाहिये !" ऐसा विचार-कर महात्माजी पेशाब करने लगे। पेशाव की धार रानी के ऊपरः पड़ी ! रानी किंचित भी खिन्न न हुई, उसी चूण थोड़ा सा पेशान :

हाथमें लेकर फुर्तीसे महात्माजी के मुखकी तरफ ले गई ! महात्मा ने स्वाभाविकता से तुरन्त ही मुख फेरं लिया! यह देंखकर रानीने एक तमांचा लगाया और नोकरोंको आज्ञा दी "यह ढोंगी है, इसको मेरे पास से दूर ले जात्र्यो, राजा को इस वातकी खबर करो और राजा जैसी आज्ञा दें वैसा करो !" राजा आया और चसे कैर्**में रखनेकी श्रा**ह्या दी श्रौर यह भी श्राह्या दी कि तीन दिन तक उसे भोजन न दिया जाय ! खौर जेलखानेमें वह क्या करता है, यह जानने को राजाने एक गुप्तचर नियत किया। महात्मा दो दिन तक तो दुःखी होते हुये भी चुप रहे. तीसरे दिन चुप न रहा गया, अपने कर्म को दोप देते हुये कहने लगे "मैं तो अपना हित करनेको गया था; चतुर रानीने मेरा सव छल जान लिया, श्रव भूखे मरने का हो समय आया है, मैं तो सममता था कि राजा रानीका गुरु वनकर बहुत धन श्रौर प्रतिष्ठा प्राप्त करूंगा परन्तु सव वात उलटी होगई! श्रव किसी प्रकार जान वचे तो ही खैर है, किसो प्रकार राजा यहां त्राजाय तो अच्छा है !" तीसरे दिन राजा उसे देखने आया और बना हुआ माहात्मा हाथ जोड़कर इस प्रकार प्रार्थना करने लगा "अन्नदाता! में गरीव मनुष्य हूँ, परमहंस नहीं हूँ, मेरी मूल माफ कीजिये, मुक्तको जीवदान दीजिये, खाराक विना मेरा वचना कठिन हैं!" राजाने कहा "दुष्ट! इस प्रकार तू सबको ठगता है, कुछ धन्धा न सूमते हुये ईश्वरकं नामसं ठगवाजी करता है, तुम्ते पूर्णशिज्ञां मिलनी चाहिये ठगों को शासन देना मेरा धर्म है, मैं तुमी एक साल की सख्त

मजूरी सहित कैद्याने की सजा करता हूँ, जो खोराक कैदियोंको मिलती है, वह ही तुमें मिलेगी।" ऐसा कहकर राजा चला गया। इस प्रकार ठगई करनेवालेको इस जगत्में श्रीर उस जगत्में कष्टकी ही प्राप्ति होती है। ऐसे ठगोंसे वचते रहना चाहिये।

जगत् एक गढिरेया प्रवाहके समान यह रहा है! देखा देखी करने लगते हैं, विचार सिहत कार्य करने वाले बहुत कम हैं! जो शास्त्रको रीविके अनुसार वर्णाश्रम धर्मका ठोक ठीक पालन फर रहे हैं उनके लिये कुछ कहना नहीं है. परन्तु केवल पेटके लिये ही जो प्रपंच किया जाता है, बह सबको हानि पहुँचाने वाला है। वेप बनाकर प्रपंच करने से मतुष्य-जन्मकी सिद्धि नहीं होती, दुःख हो होता है। ब्रह्मचारी अथवा वैरागी बन कर पंच-केश रख लिये, इससे क्या हुआ ? कुछ नहीं! बावाजी बनकर मस्तक्रका मुण्डन करा डाला, तब भी क्या हुआ ? कुछ नहीं। हिम स्था हुआ ? कुछ नहीं। हिम स्था हुआ ? कुछ नहीं तब भी क्या हुआ ? सफेद वस्त्र निकाल कर भगवां वस्त्र धारण करने से क्या हुआ ? कुछ नहीं। जब तक ईश्वर मजन, ईश्वर ज्ञान न हो तब तक सब बृथा है। आंख से देखते हुये इस प्रकार वन जाना ख़न्धा वनता ही है!

केवल वेप पर श्रद्धा, तिलक छापों पर श्रद्धा, विना ओग्यता भगवां वस्तों पर श्रद्धा दोनों को दुःख देने वाली होती है। जब श्रद्धा के योग्य पर श्रद्धा की जाती है तब ही छुभ फल होना सम्भव है। इसका एक दृष्टान्त इस प्रकार है:—

एक साहुकार था, वह अपने व्यवहारमें तो बहुत चतुर था परन्तु धर्म के निषय में अन्धश्रद्धा युक्त था। विना विचार किये , वर्मके नामसे वहुत लम्बी २ द्राडवत करता था। धर्मके नामसे ठगई करने वाले उसे ठग लिया करते थे। एक मज़ाकखोर मनुष्य जो उसके पास रहता था; उसने एक दिन विचार किया:— "साह्कार चतुर वहुत है परन्तु श्रद्धा में पूरा अन्य है, उसकी श्रदाका फल चलाना चाहिये। तिलक छापे वालोंको वहत मानता है, चाहे कोई भी हो, जो तिलक छापे लगा लेता है, उसको बह ईश्वर सममता है; मैंने कई वार सममाया भी है कि सेठजी श्रद्धा श्रवस्य करो परन्तु योग्यता सहित करो, परन्तु उसका निश्चय है कि तिलक छापेवालों पर श्रद्धा करने से, उनको 'दराडवत् करने से, खिलाने पिलाने से ही मुक्ति है। आज में कुंभारके यहां जाकर एक खेल करता हूँ, देखूं क्या होता है।" ऐंसा विचार कर वह मनुष्य कुछ रोली घोलकर कुंमार के यहां गया। वहाँ जाकर उसने एक गधे के लम्बे चौड़े विलक लगाये। साहूकार नित्य एक मन्दिर में दर्शन करने जाया करता था, उस मनुष्यको उसके जानेका समय माछ्म था। जब साहूकार दर्शन करने जारहा था तब वह मनुष्य गधे को लाठी मारता हुआ 'साहुकारके सामने ले आया! साहुकारने ज्यों ही गधे को तिलक छापे लगाये हुये देखा तो दूर से ही हाथ जोड़कर नमस्कार करने लगा । गधा पास त्राता जाता था, साहूकार नमस्कार पर नमस्कार करता जाता था और बोलंता जाता था "आप महा

वैष्णव हो, हलकी जातिमें हो कर भी वैष्णवके चिन्ह से आकित हो यह धापकी विशेषता है! आप श्रीमान के दर्शन से मैं भी कृतार्थ हो रहा हूँ !" इस प्रकार कहता हुआ, हाथ जोड़े हुये गधेके सामने जा रहा था। गधा लाठियां खाकर मागा हुआं आ रहा था, साहुकार को हाथ जोड़े हुये देख कर सममा कि यह भी मुक्ते मारने को आ रहा है, ऐसा समक वह घूम गया और साहुकार के दो तीन लातें मार कर भाग गया । साहुकार जमीन 'पर गिर गया। उस मनुष्य ने ज्याकर साहुकार को उठाया और कहा, क्या हुआ ? साहुकार चुप ! क्या बोले ? अन्त में कहुने लगा, एक वैष्णव को हाथ जोड़ रहा था, उसने पिछले पैरों-की ठोकर से गिरा दिया ! वह मनुष्य सूव हंमा और कहने लगा, बह वैष्णव कौनं था ? मैंने तो एक तिलक छापे लगाये नुये गधा देखा था। सेठ जी, वैष्णव कोई मनुष्य होता है या। गधा भी होता है ? गधों में विशेष दुद्धि नहीं होती, यह गधा तो बहुत बुद्धिशाली दीखता है क्योंकि उसने श्रापको उपदेश दिया है। कहीं तिलक लगाने से गधा भी चैष्णव होता होगा ! अव किसी पर श्रद्धा करो तो विचार कर करना, मैं तुम्हें घर पहुंचाये देता हूँ। इतना कह कर वह मतुष्य साहूकार को घर लेगया, कुछ दिनीं द्वा करने से साहुकार आरोग्य हुंआ।

सबका सारांश यह है कि यदि किसों को तीव वैराग्य हो खोर वह उच आश्रम बहुए करना चाहता हो तो उसे योग्य पुरुष के समागम में आना चाहिये, योग्य से ही शिक्षा बहुए करनी चाहिये.

विना विचार गड़रिया प्रवाह में गिरना न चाहिये, इसी प्रकार गृहस्थाश्रम में रहते हुये योग्य को सन्मान देना उचित है, श्रयोग्य को सन्मान देने से दोनों का श्रहित ही होता है, धर्म का मार्ग बहुत सूक्ष्म है, उसमें शुद्ध बुद्धि से कार्य लेना चाहिये. यद्यपि तुरंत ही लाभ हानि नहीं दीखती तो भी सज्जन से लाभ ही होता हैं और दुर्जन, प्रपंची, पेट मात्र भरने वाले से हानि ही होती है, यह कलिकाल है, इस कलिकाल में कहने मात्र के साधुओं की वृद्धि है, श्रौर वास्तविक साधु वहुत कम हैं, इसी प्रकार सच्चे परसर्श श्रद्धा करने वाले भी कम हैं मूठों पर लोभ वश श्रद्धा करने वाले बहुत हैं, ऐसे लोग अपना हित नहीं कर सकते, आचार्यश्री का कहना है कि सब देखते हुये भी अंधे ही रहे हैं, इसी का हमको शोक है क्योंकि हम सबका हिस चाहते हैं स्त्रीर यहां विपरीत दीखता है, श्रहान की निवृत्ति ज्ञान से होती है, ईश्वर की भक्ति से जंगत के प्रेम की निवृत्ति होती है, यह मूल सिद्धान्त है, इसके सिवाय संव उदर पूर्ण कां ही ढंग सममता चाहिये।

> वयसि गते कः काम विकारः शुष्के नीरे कः कासार । चार्यो वित्ते कः परिवारो

ज्ञाते तत्त्वे कः संसारः ॥।।।भज०
अर्थः—अवस्था चली जाने पर काम विकार नहीं रहता,
पानी सूखने पर तालाव नहीं रहता, धन चले जाने पर परिवार

नहीं रहता यानी धनके कारएसे ही परिवार पीछे लगा रहता है, यन न होनेसे होता हुआ परिवार भी कहां है ? तत्त्वके जानने से संसार नहीं रहता। गोविन्दका भजन कर।

> श्रायु नशे क्या काम विकास । श्री जल सूखे सर में क्या सारा ॥ श्री द्रव्य नशे पर क्या परिवास । श्री भज०

जितना जो कुछ कार्य अथवा विकार होता है सब देश, काल और अवस्थाके साथ होता है, उनमें अन्तर पड़नेसे कार्य अथवा विकार नहीं होता। जगतमें अवस्था, विकार, सूक्स, स्थूल भावा-दिक जितने पदार्थ हैं, सब ही परिवर्तन वाले हैं, कोई भी . हमेशा एक अवस्था में रहने वाला नहीं है, नाहे वे विकार को . प्राप्त होते हुये माछ्म न हों तो भी एक हालत में नहीं रहते, संसार चला चलीका तमाशा है; इसलिये उसमें प्रत्येक विकारी ही है। जिसके आरम्भ में ही विकार है, जिसका विकार ही, स्वरूप है, ऐसे अज्ञान-अविद्यामें कोई विकार रहित कहां से हो ? इसी कारण तत्त्वज्ञानियों ने संसार और तत्त्व का निर्णय करके. संसार को तुच्छ, श्रासत्य ठहराया है। जिसमें हमेशा विकार-श्रीर नाश हुआ करता है, ऐसा संसार जिसमें प्रतीत हो रहा है, वह तत्त्व ही विकार रहित है। जब तक संसार के सत्यपन का भान है तब तक अज्ञानियों को प्रत्युच पुरम तत्त्व भी अपरयच हो

रहा है किन्तु तत्त्वज्ञानियों को संसार नहीं रहता, इसकी सम-

कामका विकार सब विकारों में अवल है। कामना करके ही संसार है। जो शरीर संसार में पैदा होता है, उसके उत्पत्ति स्थान में कामका संस्कार ही है इसलिये उसका निवृत्त होना भी कठिन है। लोभ, मोह, मद आदि विलप्त हैं तो भी उन सवका मूल तो काम ही है। स्यूल शरीर रहते हुये काम विकार का निवृत्त होना किसी महापुर्यवान् प्रयत्नशील क्षत्त्वज्ञानी को ही होता है। जब तक कामका विकार अन्तः करण में से संमूल नाश न हो तब तक मोचकी आशा ही न्यर्थ है क्योंकि संसारका वीज कामना ही है, कामना रहते हुये मोर्च किस प्रकार हो ? काम इतना प्रवल होते हुँये भी देश, काल और अवस्था से संस्थनम वाला है, उनमें से भी अवस्था से कामका विशेष सम्बन्ध है, यदि श्रवस्था योग्य न'हो तो देश काल कुछ कर नहीं सकते। एकांत देश काम विकारका देश हैं, रात्रिका काल काम विकार के अनु-कूल हैं और काम विकार की गुल्य अवस्था गुनावस्था है। जब अतियुद्ध होजाते हैं तब शरीर की सब धातुर्य जीगा—निस्तेज हो जाती हैं, इस समय काम विकार नहीं रहेता। यहां काम विकारका न रहना जो बताया है, वह स्थूल शरीरके साथ सम्बन्ध ाला है, मानसिक काम विकार तो शरीर जीए होने पर भी नहीं जाता। मानसिक काम विकार की निष्टत्ति तत्त्व झान के विना नहीं होती। जपर कहा है कि अवस्था चली जाने 'पर

काम विकारकी शिक्तनहीं रहती उसका मतलव यह है कि युवा-वंस्था चली जाने पर और वृद्धता के बाद श्रतिवृद्ध होने पर शिथिल शरीरमें काम विकारका स्थूल स्वरूप नहीं होता। ऐसे ही वाल्यावस्था भी जा पूर्व जन्मकी सब श्रवस्था चली जानेके बाद प्राप्त हुई है, श्रविकसित श्रवस्था होनेसे उसमें भी काम विकार नहीं होता। जैसे श्रंघेका देखनेकी इच्छा हा ता भी वह देख नहीं सकता, गूंगेकी योलनेकी इच्छा हो तो भी वह वाल नहीं सकता, इसी प्रकार जिसके शरीरकी शक्ति चीए है। गई है, ऐसे चुडका मानसिक काम विकार भी निष्फल है, कामका विकार मनका धर्म है, मनका सम्बन्ध स्थूल शरीरसे है। जब स्थूल शरीर दृढ़ नहीं होता तब मन भी दृढ़ नहीं होता, तो मनसे होने वाला काम विकार भी किस प्रकार हो ! सव प्रकारकी इच्छाओं का समावेश काम विकारमें है। जैसे मरणान्मुख हुये मनुष्यका सुन्दर युवान कन्या के साथ शादी करने का विचार होना श्रसंभवित है, इसी प्रकार श्रित चीण वृद्धावस्थामें कामका विकार होना भी श्रसंभवित है। श्रवस्था न होनेसे काम विकार प्रतीत नहीं होता, इससे ऐसा न समम लेना चाहिये कि उसमेंसे काम विकार समूल निष्टत होगया है क्योंक़ि यद्यपि उस समय प्रतीत नहीं होता किंतु दवा हुआ है। जैसे अवस्था जानेसे काम विकार चला जाता है ऐसे ही परमतत्त्वके वाध से संसार भी । चला जाता हैं।

. . दूसरी उपमा तालाव में जल नहीं होनेकी है। जिस करके

, जिसकी स्थिति है, यदि वह न हो ते। उसका नाम ही व्यर्थ है, जिस प्रकार चैतन्यकी विशेषता रहित मुखा शरीर नाममात्रका मनुष्य है इसी प्रकार जिस तालावमें जल नहीं है, वह नाम मात्रका ही तालाव है वस्तुतः तालाव नहीं है, यद्यपि उसकी आकृति देख कर केाई उसे तालाय कहे ता भी वह तालाव नहीं है क्योंकि जलसे ही तालाव हाता है, यदि जल नहीं ता तालाव कहां ? नहाना, घोना, जल पीना आदिक कार्य तालावसे होते हैं, जिससे वे कार्य न हों, वह वालाय होते हुये भी वालाव नहीं है। जैसे सूंखे वृत्तको पत्ती त्याग देते हैं ऐसे ही सूखे तालाब को मनुष्य और श्रन्य प्रायी त्याग देते हैं। सूखा वृत्त नाम मात्र का बृत्त है, क्योंकि उसमें न फल हैं, न पत्ते हैं, न छाया है श्रीर न शीतलता ही है, यह ही हाल सूखे हुये वालावका है, स्ले हुये: वालायका वास्तविक तालाव कोई भी नहीं कह सकता । जबसे वालावका जल सुख गया है तबसे वह सात्र गह्हे वाली पृथ्वी ही है।

एक वार एक संतके पास पांच विलक्षण मनुष्य पहुंचे ।
यद्यपि उन पांचोंका पहुंचना असंभवित सा है तो भी किसी
प्रकार पहुंच गये, वे पांचों ही एक र अझसे खंडित थे और
खंडित हुये अझसे उत्पन्न हुये विशेष सामर्थ्यका चंचलता और
सिध्या चतुराईमें उपयोग करते थे, उनमेंसे एक तो एक आँखसे
कानाथा, दूसरा दोनों आंखोंसे अन्या था, तीसरा अति बृद्ध था,
चौथा दोनों पैरोंसे पंगु था और पांचवां नपु सक था । ऐसे

विचित्र पांची पुरुषों को नमस्कार करते हुवे देख कर संत को प'चप्रकृति की विलक्ष्णता का रूयाल आया। कुछ बातचीत के वाद सन्त को माछम हुआ कि वे पांचों ही चालाक हैं। सन्त के पास ज्ञानचर्चा हुआ करती थी, अन्य कोई चर्चा वे अपने सामने होने नहीं देसे थे। जब वे पांचों सन्त के पास बैठे तब सन्त ने कहा, देखो, जगत् दो २ भाव से हैं इसलिये जगत् में अशांति है, जो समानता से देखता है, एक ही दृष्टि से सबमें एक तत्त्वको देखता है. वह समतत्त्व को प्राप्त होने के योग्य होता है। काना बोल उठा "महाराज, श्रापका कथन सत्य है, मैं जन्म से ही संव को एक आख से देखता हूँ, किन्तु अभी तक मेरा मोच नहीं हुआ ! कृपा करके आप कहिये, मुक्ते समतत्त्व की प्राप्ति कव द्योगी ?" सन्त उसके न्यर्थ वाक्य को सुन कर. वोले; शुक्राचार्यः जी ! सच है परन्तु एक श्रांख फूट जाने से कोई एक दृष्टि से देखा नहीं संकता। जब बाहर की दोनों ही आंखें फूट जाती हैं तब श्रांतर का तीसरा नेत्र खुल जाता है, उस नेत्र से समदृष्टि होती है, तू तो दोनों नेत्रों से देखता है देखना वहुत चाहता है परन्तु तेरे पाप कर्म से तेरी एक आंख प्रथम से ही छीन ली है ! तू एक आंखसे देखता हुआ भी अनेक भावोंसे देखता है, तेरे लिये मोत्त दूर है ! प्रथम अपने पापों की निवृत्ति कर । अन्धा बोला "महाराज ! मेरी तो दोनों ही फूटी हुई हैं. मैंने जन्मसे ही संसार को नहीं देखा,मैंने सन्त महात्मात्र्योंसे सुना है कि संसार मायाकाहै, संसारको देखनेसे ही विकार उत्पन्न होता है। मैंने कभी संसारको

नहीं देखा, श्रय मेरे लिये परमातमा के झान होने में कितनी: देरी। हैं ?" संत इस विचित्र प्रश्नको सुन कर कुछ, विचारने : के . वादः बोले सूरदासकी! सच है; आपने संसारको नहीं देखा किंतु जनमांध होने से आपका न देखना परवश है। संसार न देखनेसे परमात्मा नहीं दीखवा। संसार न देखते हुयेभी श्रापने श्रपने संसारको बहुतः चौड़ा वना रक़्ला है। नेत्र इन्द्रिय बाहर देखनेमें असमर्थ होनेसे श्राफ हाथसे टटोल कर:ही:सव संसारको जानते हो। संसार रूपः कीचड़में बारम्वार फंस:रहे हो, पापका फलरूप ही आपकी दोनों आंखें फूट गई हैं, इस पापके फलको प्रथम भोग लो तब कहीं पर-मात्मा की तरफः यृत्ति होगी। क्या परमात्मा को भी छाप्रने हाथसे,टटोल कर जातनेका पंदार्थ:सममा है.? अतेक प्रकारकी इच्छायें तुममें भरो हैं और मैं सममता हूँ कि कामका विकारमी तुममें यहुत है। तीसरा श्रति वृद्ध वोला "सहाराज ! श्रव मेंनेः कामको जीत लिया हैं, काम का विकार अब सुक्तमें नहीं है। मैंने सुना है कि निसको काम विकार होता है उसीका जन्म होता हैं निसका काम विकार निवृत्त हो जाता है, वसकी जन्मनेका कोई। हेतु नहीं रहता, त्र्यन फिरसे मेरा जन्म होना न चाहिये, क्या' यह ठींक है ?. श्रापं छपा कर किह्ये।" सन्त. बोले, रे मूर्ख ! श्रति त्रायु वृद्ध । बुदापे में वेरी बुद्धि मारी गई है ! स्यूल रूपसे काम विकार होनेका तेरे शरीर में सामर्थ्य हो, कहां है ? तेरा मन तो काम विकार से रहित नहीं है, जन्मका हेतु सूक्मा कामना है। संव सुद्दम कामताये तुमामें मौजूद हैं, मूं ठा वकवाद छोड़कर

जितना तुमसे वने उतना ईश्वरका भवन कर। श्रव तुमसे योग, जपासना आदिककी विशेष क्रियायें नहीं हो सकतीं, ज्ञानका भी त् अधिकारी नहीं है क्योंकि ज्ञानके लिये निर्मल सुहम बुद्धिकी आवश्यकता है, तेरी बुद्धि ऐसी नहीं है, चांडाल चौकड़ीके साथ मिलकर शेप श्रमृल्य समयको व्यर्थ क्यों खोता है? पंगु बोंला ''हां, महाराज! ज्ञान भक्ति बहुत कठिन है। ऋहिंसा आदिक धर्मों का जितना पालन किया जाय उतना ही अच्छा है, चलने फिरनेसे अनेक प्रकारके जीव जन्तु मरते हैं, उनकी हिंसाका दीप कम नहीं है, ऐसा सममकर मैंने पृथ्वी पर चलना छोड़ दिया है, अब मुमें हिंसाका दोष तो लगेगा ही नहीं, ठींक हैन महा-राज !" सन्त बोलें, रे मूर्खें ! दोनों पैर चले गये, फिर भी तृ श्रपनी क्रिटिलताको क्यों नहीं छोड़ता ? तुमे हिंसाका दोप दूसरों से दूना लगना चाहिये क्योंकि दूसरे तो दो पैरोंसे ही चलते हैं. श्रीर तू तो चार श्रीर श्राठ पैरोंसे चलता है, कभी घोड़े पर चढ़ कर, कभी गाड़ीमें बैठकर दौड़ा फ़िरता है,। जितने पैर विशेषः उतनी ही हिंसा विशेष! पशु तेरे लिये चलते हैं। उनमें विशेष: बुद्धि नहीं है इसलिये उनके दोपका भागी भी तु ही है। मैंने सुना है कि तू श्रीमान् होनेसे जम्पट भी है, जम्पटप्नेका दोष सक दोपोंका शिरोमणि है, प्रथम इस दोषकी नियुत्ति कर । फिर पांचवां नपुंसक वोला "महाराज! श्रापने सन कहा बहावर्यके समान कल्याण करनेवाला कोई नहीं है, ब्रह्मचर्यका आचरण करतेसे परवृद्धकी प्राप्त होते हैं, इसिलिये मैंने अखरड ब्रह्मचर्य

धारण कर रक्ला है, मेरी इतनी उमर हुई आज तक मेरा विन्दु-पात कभी नहीं हुआ! मैं पूर्ण ब्रह्मचारी हूँ। अब सुके गुरु महाराजके उपदेशकी ही देरी है। जहां उपदेश हुआ कि महातत्त्व करामलकवत् है। जायगा। मैं यह ही प्रार्थना करनेका श्रा रहा था, ये भी मेरेसाथ चले आये, पंगुदासकी गाड़ीमें हम सब आये हैं!" संतने उसकी आकृतिसे प्रथम ही पहिचान लिया या कि यहं जन्मसे शंद-नपुंसक है, कथनसे भी वह ही बात. उसके मुखसे निकली तब संतने कहा, तू ब्रह्मचारी नहीं हो सकता ! रांढ ब्रह्मचारी क्या होगा ? जिसका वीर्य ही गौए हो उसका पात कैसे हो ? तू न पुरुष है, न स्ती है यह तैरा शरीर तेरे पूर्वके वहुत दीर्पोकी प्रकट करता है, तुक्तको विषयकी कामना वहुत है परन्तु करे क्या! कामनाकी तृप्तिका साधन ही तेरे पास नहीं है। पुरुपत्व होते हुये जा स्थूल और सूदम दानों काम विकारों को रोकता है, वह बहाचारी होता है, तुममें काम विकार हैं ही नहीं , तू रोकेगां क्या ? पांचों भूं ठे वकवादी हैं। तुम्हारी कल्पना के अनुसार ईश्वरंका न्याय नहीं है, तुम पांचां ही भूं ठे हों, शायद इस प्रकारके भूं ठे भावसे भाले मतुष्योंको ठगते भी हो; जाओ तुम लाग मेरे साथ वात करनेके भी अधिकारी नहीं हा। पांचों यह सुनकर चल दिये। जिस प्रकार ये पांचों भू है थे इसीं प्रकार जिस तालावमें पानी नहीं है, वह भी मिण्या ही है, उससे तालावका काम नहीं निकलता ।

<sup>····</sup>धन ज़ले जाने वालेका परिवार कहां है १ ऐसी तीसरी

उपमा दी है। धन ही जगत्का ईश्वर है। जगत्भें धनकी जितनी मानता है उतनी प्रतिष्ठा स्पीर किसोकी नहीं है। धनमें ही जांदू भरा है। धन से जिस व्यवहारिक पदार्थ को इच्छा हो उसकी प्राप्ति हो सकती है। अच्छे २ गुणी भी धनवाले के पास पहुँच जाते हैं। जगत्के कार्योंकी सिद्धिका मुख्य साधन धन ही है, धनसे . अवगुण लिप जाते हैं, कुरूप होने पर भी धन वालेको कोई कुरूप नंहीं कह सकता। धन के नशे में धनवान चूर रहता है, धन वालेका कोई कुटुम्बी न हो तो भी बहुत होजाते हैं। जगत् में भनकी ही भन्य २ है ! 'वशु (धन) विना नर पशु' ऐसा कहा जाता है। धन रहित को कोई नहीं पूछता, धनहीन की मान अतिष्ठां भी नहीं होती, सन् तुच्छ दृष्टि से देखते हैं। धन रहित-के मुख्य कुदुम्बी भी 'हम उसके कुदुम्बी हैं' ऐसा कहनेमें लज्जाको आप्त होते हैं, स्त्री, पुत्र, आदिक निकट के सम्बन्धी सम्बन्ध का चथार्थी व्यवहार नहीं करते। धनदीन तुच्छ होता है। कंगाल हांलत 'बुद्धिकी अष्ट कर देती है, सदाचार से चलित करती है; इत्यांदि अनेक कष्टों का हेंतु धनका अभाव है। इस उपमा में कहा है कि धन चले जाने से कुटुम्ब नहीं रहता। कुटुम्ब कहीं चला नहीं जाता परन्तु कुटुम्बी धनहीन को कुटुम्बी नहीं मानते इसलिये उसको कुटुन्यियों का कुछ भी सुख नहीं होता । केवल मनुष्यों का ही यह हाल हो, ऐसा नहीं है, पशु पित्रयों का भी यह ही हाल है। जहां चारा मिलता है वहां पहुँच जाते हैं, जहां चारा न मिले वहां नहीं जाते । जगत् परस्परके स्वार्थसे भरा

हुआ है। जहां खार्यको हानि होती है वहां देश देश नहीं रहता, इन्द्रम्बी इन्द्रम्बी नहीं रहते, प्रेमी प्रेमी नहीं रहते, अपन पराये हो जाते हैं, मित्र शत्रु हो जाते हैं, चाहे पुत्र हो, चाहे छी हो, सब सम्बन्ध धन से ही है।

एक पुरुप अपनी युवावस्थामें वहुत धन कमाता था, सब कुटुन्वियोंका सव प्रकारसे सत्कार करता था, सबको धन देते हुये सबकाे चाहता था छौर वे सब भी धन लेते हुये उसकाे चाहते थे और अपने प्राण्से भी अधिक प्रिय संगमते हों इस प्रकार वात चीत करते थे परन्तु उनका प्रेम केवल धनकी प्राप्ति होती रहनेके निमित्त ही था। माता, पिता, वहिन, भाई, स्त्री, पुत्र, पुत्री छादिक उसका परिचार बहुत था। देश परदेशमें भी उसकी प्रतिष्ठा बहुत थी। बहुत दुंकानें, गोदाम और कार्या-लय होनेसे मुनीम, गुमारते श्रीर नौकर भी यहुत थे। वंह उन सवके साथ मायासे वर्तता था श्रीर श्रनेक निमित्तसे धन देंकर चनको संतुष्ट रखता था। लद्दमी चिततं है ! जन वह वृद्धा होनेको श्राया वबसे उसकी दशा गिरने लगी, कम २ से धनंका नाश होने लगा, जब लक्सी जाने लगती है, तब इतनी तेजी श्रौर दृदतासे जाती है कि उसे कोई रोक नहीं सकता ! थाड़े ही दिनों में सब कुछ समाप्त हा गया। घर के वर्तन, वस्त्र तक भी विक गये ! रोजगारसे हीन है। गया । कुटुम्य वहुत था परन्तु कमाई करके खिलाने वाला कोई न था। ऐसी दशामें उसने अपना देश छोड़ दिया परदेशमें कमाई करने चला गया परन्तु

लरमीदेवी की श्रक्तपा प्रथमसे ही जाकर वहां खड़ी थी जैसा कहा जाता है कि प्रारव्ध आगे जाता है, मनुष्य पीछे जाता है इसी प्रकार उसका हाल था। परदेशमें भी उसका रोजगार न लंगा ! दो दिन तक वह जान पहचान वालोंके यहाँ रहा; पीछे. चन्होंने श्रपने यहां रहनेका मना करदी, जब कहीं ठिकाना क मिला तो मजदूरी करने लगा । मजदूरी भी कंभी फ़िले कभीन मिले, कभी वाजार से चना चवेना लेकर खाले और कभी उपवास ही होजाय । रात्रिको किसीकी दूकानके वाहर पड़ा रहे अथवा किसी सड्कके किनारे पर पड़ जाय। शरीर-केमल, मजदूरी कभी की नहीं, भला फिर कैसे हा ? बुढ़ापा श्रा ही चुका था, शारीर दिन पर दिन चीए होने लगा। अव मजदूरी करने का किंचित भी सामध्ये न रहा, अन्तमें जहां कंगाल पडे पहते हैं वहां पड़ा गहने लगा । कई व्यों तक विचास इस प्रकार कप्ट पाता रहा, ऐसी दशामें घर पर ते। भेजता ही क्या ? घर वालोंके। भी उसकी दुर्दशाका हाल वारम्यार मालूम होता रहता था, घर चाले उसे छोड़ वैठे थे, वे उसे अपने पास बुलाना भी नहीं चाहते थे। दिन पर दिन शरीर जीर्ग होता जाता था, एकदिन उसने विचार किया "त्रव शरीर गिरनेवाला है, घरके ऊपरही 'गिरे ता अच्छा है, कुटुम्बी कुछ न कुछ सेवा करे'गे ही ! 'ऐसा विचार कर वह पैदल ही चल पड़ा । उसका घर वहुत दूर था किसी सूरतसे भी वह पैदल चल कर घर पर नहीं पहुंच सकता था, दिन भरमें दे। केास जलता था, अत्यन्त थक जाता था,

रात्रिको जंगल में पड़ा रहता था, सुवह होते ही शक्ति होतेन हुये भी चल पड्ता था, खानेका कुछ पास न था, मार्ग भूल गया। एक मनुष्यसे पूछा ता उसने कहा "पश्चिम के मार्ग से चलाजा मार्गमें रुद्र सागर नामका एक तालाव मिलेगा, उसके किनारेसे एक कास पर वड़ा स्टेशन आवेगा, वहां वस्ती भी है।" वह उस मार्गसे चंत पड़ा। उसने समम रक्खा था कि कट्र सागर पर मनुष्य होंगे, वहां कुछ न कुछ खानेका मिल जायगा, स्नान भी वहां ही कंरू गा श्रौर जल पान कर, कुछ श्राराम करके स्टेशन की तरफ चल्रंगा। धूपका दिन था, कठिनाई से चला जाता था, वहुतं ही दूर तक कोई जलाशय न मिला, एक गड्ढाः श्रवस्य दिखाई दिया, थोड़ी देरके चाद एक मनुष्य मिला, उसने उससे कहा, भाई, रुद्र सागंर कितनी दूर हैं ? वह मनुष्य हंस कर. चोला त् रुद्र सागरमें तो चल ही रहा है, इस गढ्ढे वाली जमीनका नाम ही रुद्र सागर है ! चौमासेमें इसमें थोड़ा जल भर जाता है, नहीं तो खाली ही पड़ा रहता है। युड्ढेने कहा, मैंने तो रुद्र सागर पर बड़ी २ श्राशायें बांघ रक्खी थीं यहां तो न छाया है; न जल है, न कोई बस्ती है। हाय, रुद्रसागर तू तो रुद्रन सागर ही है ! उस मनुष्यने कहा, मूं ठ मूं ठका नाम ही नाम है, सागर कुछ नहीं हैं। युड्ढेको प्यास का रही थी, वहां पानी था नहीं बुड्डा वेहोश होगया, दो घंटे तक वेहोश पड़ा रहा, चाद एक मनुष्य उस मार्गसे निकला, उसने उसपर जल छिड़का, बुड्डा कुछ होशमें आया, सनुष्यने कुछ खानेको दिया श्रीर पानी

पिलाया तव बुडूा थोड़ा चेतन हुआ श्रीर बहां से आगे चला, रास्ते में बहुत से मतुंध्य मिले, पूछा गया तो उत्तर मिला कि विश्वव्यापी युद्ध में वहुत से मर गये, बहुतसी खियां पुरूप रहित हो गई हैं, वे सब इस शहरमें आ रही हैं, गौरांग और धुनान हैं, जो कोई मनुष्य मिलता है, उसके साथ शादी कर लेती हैं, वे युड्ढा जवान कुछ भी नहीं देखतीं! युड्ढे ने विचार कियां "अब युवा स्त्री मेरे किस काम की ? मुक्त में काम विकार का सामर्थ्य कहां है ?" ऐसा विचार कर उसने उन लोगों का मार्ग छोड़ दिया और स्टेशनका मार्ग लिया, वहांसे जा गाड़ी जाती थी उसीके शहरमें पहुँचती थी, स्टेशन पर सब टिकट ले रहे. थे, बुड्डेके पास दाम थे नहीं, स्टेशन मास्टरको उस पर द्या आई. उसने उसे विना टिकट ही गाड़ी में बैठा दिया, खुड़ा शहर में पहुँच कर अपने घर पर श्राया, कुछ रात्रि हो गई थी, बुड्ढे ने महुत आवाज लगाई परन्तु किसीने किवाड़ न खोले, विचारा रास्तेहीमें सो रहा, जब सुबह हुई, बुड़ा घर में घुसने लगा तो घर वालोंने उसे घरमें घुसने न दिया और कई दिया "हम तुके नहीं जानते कि तू कौन है, पति, पिता, भाईका कबका ही खर्गवास है। गया है, तू हमको ठगने को आया है !" बुंड्ढेने वहुत प्रकारसे पूर्वका वृत्तांत कहा तो भी किसीने घर में घुसने न दिया क्योंकि अब उससे किसी प्रकारका स्वार्थ होता नहीं दीखता थीं । अन्तम विचारा शहरके बाहर नदी किनारे पहुंचा, वहीं एक संत रहते थे, जब वे भाजन करते थे तब आस पास जी कीई मूखा होता,

.उसे बुलाकर भाजन करा देते थे, बुड्डा वहां ही भाजन करने लगा और पड़ा रहने लगा, पांच सात. रोज निय्मित श्रच्छा भोजन मिलनेसे बुड्ढे के शरीर और मन में कुछ शक्ति आ गई, संतक्ते यहां शामको प्रति दिन शास्त्रोपदेश हुआ करता था, ह्युड्डा भी. वहां वैठा २ सुना करता, बुद्देने धनके तमारो देख-लिये थे, जगत्में रावसे रंक तक सबका अनुभव कर लिया थान जगतके ऊपर उसको वैराग्य है। ही रहा था, संत के पास के निवाससे, संतके पवित्र भाजनसे ऋौर नित्यके शास्त्रोपदेश से वह बहुत जल्दी शुद्ध है। गया श्रीर उपदेश का उस पर श्रसर होने ज़गा। थोड़े हो दिनोंमें, जेा वहुत परिश्रमसे भी सामान्य मनुष्यको प्राप्त होना कठिन है, ऐसा ब्रह्मतत्त्व उसे प्राप्त हुन्त्रा; जब नैराग्यसे श्रन्तःकरण शुद्ध हो गया तो उपदेश का रंग चढ़ने में देरी ही क्या थी ? कुटुम्ब, घन और शरीरासक्ति निवृत्त हैं। ही चुकी थीं, उसके पूर्व पुरायने भी मदद दी, थोड़े समय में ही वह ब्रह्मज्ञानी है। गया, बुड्दे का श्रन्तिम समय वहुत अच्छे, प्रकारसे व्यतीत हुआ, शरीरांत में वह मींच को शाम हुआ !

कपरके दृष्टान्तसे सब स्पष्ट हैं। गया होगा, एक उपमेंय के लिये तीन उपमा दिखाई हैं, तत्त्वज्ञान हो जाने के बाद संसार नहीं रहता, उसको समकाया है कि जैसे अवस्था चली जाने से काम विकार नहीं रहता, जैसे जल चले जाने से तालाब नहीं रहता, जैसे धन चले जाने से परिवार नहीं रहता; इसी प्रकार क्लबज्ञान हो जानेसे संसार नहीं रहता । यह हीनोपमा है

क्योंकि प्रथम के तीनोंका फिर है।ना संभवित हैं; परन्तु तत्त्वज्ञान होनेके पश्चात् संसारका होना कभी भी संभवित नहीं है। संस-रना-चलना संसार है, जब तक तत्त्वका बोध नहीं होता तब तक संसारकी सत्यता है। सत्य सममे हुये संसारमें ही चलना होता है। जब आत्मतत्त्व-ब्रह्मतत्त्वका यथार्थ वोध हो जाता है तब संसार तुच्छ, मूंडा हो जाता है। तब ज्ञानी के लिये संसार नहीं रहता। जैसे दिन होते ही रात्रिका श्रन्धेरा टिक . नहीं सकता; इसी प्रकार तत्त्ववीध होते ही संसार नहीं टिकता, अविवेकसे संसार की सिद्धि है, जब तत्त्वबोध रूप विवेक होता है, तब अविवेक और अविवेकका बना हुआ संसार भाग जाता हं। जो दीखता है, वह संसार नहीं है किन्तु श्रहभाव सहित मनका अनेक इच्छाओंमें घूमना, राग द्वेप सहित पदार्थी का प्रहरा करना, यह ही संसार है। यह संसार अज्ञान से है, जिसको ज्ञान हो जाता है, उसको उपरोक्त संसार नहीं रहता । वाहरका संसार तो केवल उसकी छाया है, सुख दु:ख का हेत भी नहीं है तब उसे संसार किस प्रकार कहा जाय ? तत्त्वज्ञान होनंसे श्रपने श्राद्य, न्यापक खरूपका वोध होता है, उस वोध से व्यक्ति भावके वने हुये जीव भाव, छहं, ममल श्रीर उनके स्थात रूप तीनों शरीरोंके स्थान रूप संसार-श्रद्धान सबकी ही निवृत्ति हा जाती है। परन्तु आखर्य यह है कि संसारकों निष्टत्ति, तत्त्व-हानीक सिवाय अन्यके जाननेका विषय नहीं है। धन्य भाग्य उस बुद्धे का! अनन्त कष्ट सहते हुये भी सत्संग के प्रभाव से चसे अपने आर्थ स्वरूपका बोध हुआ। जैसा संग वैसा रंग ! जो अपना करवाए करना चाहे; उसको चाहिये कि जिससे तत्त्व ज्ञानका बोध है। सकता हो, उसीका संग करें ।

अंग्रे विह्नः पृष्ठे भानू रात्री विद्युक समिप त जानुः। करतल भिचा तस्त्रतल वास-स्तदिप न मु'चत्थाशा पाशः।।वा।भाग

अर्थ: अगि अप्रि जलता है, पीछे धूप पड़ती है, रात को घोंदुओं के बीचमें डाढ़ी रख कर सोना पड़ता है, भिन्ना करने का पात्र न होनेसे हाथ ही भिन्नापात्र है, पेड़के नीचे रहना पड़ता है तो भी आशाकी फांसी की नहीं छोड़ता! गोविन्दका भजन कर!

श्रामि श्रेगाड़ी धूप पिछाड़ी । रात करे घाटुन विच डाड़ी ॥ कर धारे खाता तरुतर वसता । तो भी श्राशा पाश न तजता ॥=॥भज०

जगत्में आशा ही अत्यन्त दुःखदेने वाली है। जहां आशा है, वहां वास हैं।ता है, योड़ेमें कहा जाय तो सब अन्धेका कारण, जिगत्का सब प्रकार दुःख आशासे ही है, इसी कारण आवार्य बारम्बार अनेक युक्तियोंसे आशा छोड़नेका ही उपदेश दे रहे हैं, प्रथम तीसरे और पांचवें पद्यमें श्राशाका, ही कथन किया है श्रीर अव भी आशा का ही वर्णन करते हैं। जगतमें मनुष्योंकी सिति एक समान नहीं होती, जो श्राशाको न ह्योंड़ सके ऐसी सिति वालेको भी प्रयत्नपूर्वक श्राशा छोड़नी चाहिये, जिसके पास श्राशा करने योग्य कुछ नहीं है, ऐसी दोन श्रवस्था में भी श्राशा न छोड़ना शोचनीय है। जिनके पास कुछ है ने तो श्राशाक प्रवाहमें वहे ही जारहे हैं, और जिनके पास नहीं है,होनेका संभव भी नहीं दीखता, ने भी श्राशा के भंवर में पड़े हुये हैं। उपर के पदामें जिनके पास कुछ नहीं, क्या क्या नहीं, शरीर ज्यवहार कितनी श्रापत्त से चलता है, यह दिखाते हुये कहते हैं कि ऐसा होने पर भी श्राशाको नहीं छोड़ता, जब कोई भी फ़ांसी नहीं है तब श्रपने श्राप ही श्राशाकी फांसी ढाले हुये रहता है।

उपर जो वर्णन किया है, वह कंगालमने का किया है। कई
मनुष्य वर्णाश्रमके श्रनुकृत व्यवहार करते हैं, कई वर्णाश्रम में
रहते हुये सव व्यवहार ठीक रीतिसे नहीं करते, और कई मनुष्य
वर्णाश्रमके धर्मसे रहित भी हैं। जिनके पास कुछ नहीं, भिचा
मांग कर खाना ही जिनका एक रोजगार है, ऐसे बहुतसे कंगले
हैं। उपरका वर्णन उन्हीं को लागू पड़ता है और ऐसा ही
वर्जाव किसी २ झानी महात्मा का भी होता है। यदि वह ज्ञानी
है तब तो उसमें आशा नहीं है इसलिये उपरका कथन उसको
लागू नहीं पड़ता। चहि कंगाल हों, चाहे वेपधारी हों, उपर के
समान वर्जाव होते हुये जो आशा की फांसीसे बंधे हुमे हैं, उनके

तिये ऊपरका कथन हैं। जिसको रहनेको घर नहीं, पहिननेको वस्र नहीं, ऐसे श्रग्नि सुलगा कर जाड़ेके दिन व्यतीत करते हैं।गरमीके दिनों में चलते फिरते गरमी सताती है, घूप सहनी पड़ती है,भित्ता-के लिये घूमना पड़ता है अथवा निर्वाह न होनेसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है तब घूप लगती है; क्योंकि शरीर ढकने को वस्त्र और शिर परं रखने को छाता पास नहीं हैं; जाड़ेमें जब बहुत ठंड लगती है तव दोनों घोंदुओं को एकन्न कर उनके बीच में शिर दवा कर रात्रि व्यतीत करता है, इस प्रकार गठरीके समान हो जानेसे जाड़ा कम लगता है। जाड़ा गरमी दोनों ऋतुत्रों में ही जिसको क्लेश होता है, त्रागे श्रम्नि श्रौर पीछे धूप ऐसे दोनों तरफ से बीचमें रहकर जो जलता है, भोजनका "पांत्र पास न होनेसे हाथमें लेकर ही भोजन करना पड़ता है। निवास के लिये मकान नहीं है, किसी युक्तके नीचे रहनां पड़ता है। ऊपर वताये हुये सब आपित्तके चिन्ह हैं, ये चिन्ह महा कंगाल-पने को दिखलाते हैं अथवा कोई कोई दुरामही बैरांगी, तपस्वी. नाम धारण करनेवाला नागां, गोसाई तप समस करभी पंचारिन रूप अग्नि जला कर धूंपमें वैठते हैं। कई धूनी लगाते हैं, कई अनेक घूंनियोंके वीचमें बैठते हैं. पीठ के ऊपर घूप पड़ती है, ऐसे **फष्ट** सहते हुये भी त्राशा को नहीं छोड़ते, यदि ऐसी क्रिया शास विहित हो तो भी यथार्थ भाव रहित होने से फल देने वाली नहीं होती, प्रायः देखा गया है कि बहुत्तसे ऐसे तपस्वी कहलाने वाले क्रोधी और अनेकं आशांओं के पाशमें जकड़े हुंचे ही होते हैं,

याहर की जलन सहते हुये भी यदि आशा की जलनको निष्ट्र करने का ज्याय न हुया तो छुळ भी न हुछा !शरीर तो अगिनमें जलने वाला है ही, उसे जलानसे क्या फज हुआ ? आशा को जलाने में ही फल है परन्तु मितके मूढ़, जिनकी हिष्ट स्थूल परही है आशाको सममते ही नहीं ! आशाको सममते और तोड़ने की जिनमें बुद्धि नहीं है, वे चमड़े जलाने और लोगोंको अपना तप दिखलाने में ही अपनी चड़ाई-सिद्धाई सममते हैं ! वास्तिक पंचािन क्या है. इसका उन्हें पता भी नहीं है, पांचों विषय रूप पंचित्त्रिय अगिनही पंचािन है उनसे विकारको प्राप्त न होना पंचा- प्रिका वप है, स्थूल आग्न सहन शक्ति होनेमें मन्द रूप है परन्तु उसको ही अन्तिम सममता मूर्वता है ।

वालकसे लेकर वृद्ध पर्यन्त स्त्री और पुरुप भोगोंकी आशासे भरे हुये हैं। याशा, वृत्णा, इच्छा, कामना, वासना आशा के ही रूप हैं, थोड़ा थोड़ा भावमें फरक करते हुये उनका उपयोग होता है, याशा भोगके लिय अथवा भोगके साधनके लिये होती है, भोग पांच विपयोंमें होता है इसिलये आशा भी पांच प्रकार की है। विपय पांच होते हुये भी उनके पदार्थ अनेक हैं इसिलये आशायों भी अनेक हैं। वर्तमान और भविष्य काल के भेद से भी आशाका भेद है, आशाका होना चण चण में होता है, आशाका उत्पत्ति स्थान अन्तःकरण है। जितनी आशायें उत्पन्न होती जाती हैं, उत्तना ही अन्तःकरण मिलन और तुच्छ होता जाता है। आशा उत्पत्ति में ही अन्तःकरण को मिलन करती हो, ऐसा नहीं है

किन्तु आशाकी स्थिति और बीज रहते हुये आशा का अंग अन्तः करणको मलिन करता है। आशा अमरवेलके समानन घटते हुये दिन पर दिन बढ्ती ही जाती है, एकमें अनेक होती है, ज़ैसे अमरवेल जड़ रहित होती है; ए से ही आशा की भी जड़ नहीं होती। जब ब्रह्मांड भरमें त्र्याशाके योग्य कोई भोगका विषय नहीं है तो ऐसे विषय.में होने वाली आशाकी जड़ कहां ? मनुष्य उमरमें, बुद्धिमें और एेश्वर्यमें ज्यों ज्यों वढ़ता जाता है, त्यों त्यों उसकी स्नाशायें भी बढ़ती जाती हैं। मनुष्यकी स्नायु, दुद्धि स्नौर धेरनर्यं आदि चीया होनाता है परन्तु आशा चीया नहीं होती ! जैसी आशा की वृद्धि होती है, ऐसी वृद्धि किसी पदार्थकी भी नहीं होती । त्राशासे दुःख होता है और आशा के त्यागसे सुख होता है परन्तु श्राश्चर्य यह है कि ऐसा जानते हुये भी श्राशाको छोड़ नहीं सकते। आशाका बंधन इतना विलाप्त है कि लोहेका बंधन भी उसके सामने तुच्छ है। जब ईश्वरकी तरफ रुचि हो तब ही श्राशा छूटना संभव है, निराशा हुये विना न तो भक्ति होती है, न ज्ञानमार्ग में प्रवृत्ति होती है। आशाको छोड़े विना इस संसार में भी किसीको युख नहीं मिलता तब परलोक में युख कहां से हो ? कितनोंही को आशाने दरिद्र कर डाला ! किसी को शिर मूंड कर वावाजी बना दिया है! किसी से कुकर्म कराया है! किसीको धर्मसे भ्रष्ट कर दिया है ! कितनों ही को जंगल सें भट-काया है ! कितनोंही से घर २ दुकड़े मंगवाये हैं ! कितनों ही को नरकर्का अधिकारी बना दिया है ! ऐसी यह दुष्ट आशा किसीकी

ईश्वरका नाम किस प्रकार लेंने दे ! सब कुछ नाश होते हुये भी त्राशाका नाश नहीं होता । पवित्रवा स्त्रीके समान त्राशा साथ ही रहती है, मरने पर भी साथ ही सती होती है, आशासे जीवन ठीक रीति से व्यतीत होता है, ऐसा सममना भूल है। जीवन **आरव्धं के आधार पर है, आशाके आधार पर नहीं है, आशा से** त्रायु दु:खरूप होती है। यह यथार्थ ही है। अज्ञान में पड़ा हुत्रा कोई भी मनुष्य त्राशा रहित नहीं हैं। कोई धनकी त्राशासे दुःखी है, कोई शरीर आरोग्य रहनेकी आशासे दुःखी है, कोई पुत्र पुत्री की त्राशासे दुःखी है, सबको सब शाप्त नहीं हो सकता। त्रपूर्ण को पूर्ण होनेकी आशा अवश्य रहती है इसलिये किसी भी स्थिति में हो, ईश्वर से प्रेम करते हुये श्राशा को तोड़नेका प्रयत्न करना चाहिये, जो आशा को छोड़ता है, वह ही सुखी होता है। कई प्रसंगोंने ऐसा होता है कि अनेक प्रकारके दु:ख पड़ने पर किसी को पूर्वके सुकृत के योगसे वैराग्य होकर निराशा की प्राप्ति हो जाय तो उसका जन्म सुधर जाता है। इसका एक दृष्टान्त इस प्रकार हैं:--

एक समय मालवा देश में लोमीशंकर नामका एक ब्राह्मण रहता था। वह खेती, ज्यापार, लेन देन आदि अनेक प्रकारका ज्यवहार किया करता था। ज्यों ज्यों उसके पास धन बढ़ता गया त्यों त्यों उसकी आशा भी बढ़ती गई, यानी वह विशेष लोभी होता गया। लोभीके सिवाय वह कामी और क्रोधी भी था। छल, फरैंब, प्रमंच, दंगा, फसाद किसी प्रकार से भी

धन हरण करना, यह ही उसका मुख्य व्यापार था। वह बाह्यण था तो भी उसका घर कसाइयों के घरके समान संस्कार वाला . था। वह खजाति वाले श्रौर श्राये हुये श्रतिथियोंका वचनसे भी सत्कार-नहीं करता था, उलटा तिरस्कार करता था, समय श्रीर: समृद्धिके अनुकूल शरीर, मनको भोगसे प्रसन्न करता था । इसके . पुत्र, स्त्री, वहिन, भाई अथवा नोकर, गुमाश्ता कोई उसे नहीं नाहता था, सब द्रोह रखते थे, इस प्रकार यचके समान धनका संचय करने वाले, दोनों लोकोंसे अष्ट हुये, धर्म रहित उस ब्राह्मण पर, गृहस्थका पंच यज्ञ आदि नित्य-कर्म न होनेसे उसके देवताने कोप किया। देवताके अनादरसे पूर्व पुरस्का चय हुआ और धन जाने लगा । कई कुटुम्बी उसका धन चुरा चुरा कर ले जाने लगे, कुछ जातिके लोग और कुछ चोर ले गये, घरमें कई बार अप्नि लगनेसे वहुत सा माल जल गया। बहुतसे लेने वालों पर समय वीत जानेसे रुपया द्भव गया, कई मुकद्दमे लग गये इसलिये वहुत सा धन कचहरी दरवार में खर्च होगया। इस प्रकार धन रहित होनेसे खजनों में उसका निरादर होने लगा। अव तो लोभीशंकर चिंतामें पड़ा। धनके नाशसे रात्रि दिन नेत्रोंमें से ऋांसुओं की घारा वहा करती थी, मुख तकमें घ्यांसू घुस जाते थे ! धन त्रौर जनके सम्बन्ध में उसने वहुत कुछ विचार किया परन्तु जब कोई भी विचार सफल होने की सूरत न देखी तव जैसे कोई वहिरा श्रचानक चोट लगनेसे वहरेपनको खो देता है; इसी प्रकार धनकी चोद्रसे उसे वैराग्यका विचार त्राया, वह विचारने लगा "श्रहो !

मैंने बहुत द्वरा किया, अपने शरीरको वृथा ही कष्ट दिया, धनके निमित्त किया हुआ मेरा इतना भारी परिश्रम धर्म करने और. सुख भोगनेमें कुछ काम न आया ! सच है कि श्रति लोभी मनुष्य. ' का धन जीने तक उसके देह और मनको पीड़ा ही देता है और सरने के वाद 'नरकका दाता होता हैं। जैसे थोड़ासा खेत कुछः सुन्दर शरीर को कलंकित करता है . वैसे ही अशस्वी पुरुषों के पवित्र यशको श्रौर गुणवानों के प्रशंसनीय गुणोंको थोड़ासा लोभ नष्ट कर डालता है। अन शाप्त करनेमें, शाप होने के बाद वदानेमें, रच्या करनेमें, खर्च करने में, नाश होनेमें और भोगनेमें मनुष्यों को परिश्रम, चिन्ता और भ्रम ही होता है। 'चोरी, हिंसा, ' मिध्या भाषण, दंभ, काम, क्रोध, विस्मय, मद, भेद, वैर, अविश्वास, स्पर्धा, स्त्रियोंका व्यसन, जुयेक़ा व्यसन और मद्यकाः व्यसन, ये पन्द्रह अनर्थ धनसे होते हैं। इसलिये कल्यासको इच्छा : करने वाले पुरुवको अनर्थ करने वाले.धनको दूरसे ही त्याग देना चाहिये । भाई, स्त्रियां, माता, पिता श्रौर संबन्धी जो स्तेहसे एकत्र रहते हैं वे भी धनसे अलग होजाते हैं, कौड़ी कौड़ी के लिये एक दूसरेके रात्रु होजाते हैं। बड़े बड़े राजा धनके लालच से ही विष देकर मारे गये हैं। यह लोक और परलोक दोनों ही घनसे विगड़. जाते हैं, क्योंकि धनमें ही जिसकी निष्ठा है ऐसा जो पुरुष, देवतात्त्रों को भी दुर्लभ ऐसे मनुष्य जन्मको प्राप्त होकर, बाह्मए। होकर, 'मनुष्यत्व श्रीर ब्राह्मणुपने का अनाद्र, करके आत्मा:का कल्याण नहीं करता, वह अधोगीत को ही प्राप्त होता है। यह

शारीर स्वर्ग और मोत्तका द्वार है, उसे प्राप्त करके जिसके शिर पर मृत्यु घूमां करती है ऐसा मनुष्य, धनमें क्यों आसक्ति रक्खे ? देव, ऋषि, पितृ, भृत्य, ज्ञाति और वन्धु जो भाग देनेके योग्य हैं, उनको और अपने को जो अन्नादि से उप्त न करके यत्त के समान धनकी चौकीदारी करता है, वह पुरुप नीच योनिमें पड़ता है। मैं जो धनकी न्यर्थ तृष्णा से प्रमाद को प्राप्त हुआ था, उसका धन, श्रवस्था और वल जिस करके विवेकी पुरुप संसार सागरको तर जाता है, ने सव चले गये, श्रव बूढ़ा हुआ हूँ, क्या कर स्कूंगा ? लोग इस प्रकार अनर्थ को जानते हुये भी धनकी ज्यर्थ तृष्णा करके क्लेशको क्यों प्राप्त होते हैं ? धन श्रौर ओगसे सुख मिलता है, ऐसा समम लिया जाय तो भी जिसकी मृत्यु नित्य समीप श्राता जाता है, ऐसे मनुष्य को धनसे, धन देने वालेसे, सुख से, सुख देने वालेसे और फिर जन्म देने वाले कर्मोंसे क्या होगा ? मैं सममता हूं कि मुम पर प्रमुकी कृपा हुई है जिससे मैं इस दशा को शाम हुआ हूं, यदि मेरा धन न जाता. तो सुमे सद्बुद्धि न शाम होती । सुमे धन्य है कि अब भी सुमे वैराग्य हुआ है ! आत्माका संसार से उद्धार करनेवाला जहाज मिला है! अब जो आयुष्य शेष रहा है, उसमें मैं ख़खरूप में संतोष रक्खूंगा, और धर्मादि. साधनोंमें प्रवृत्त होकर ब्रह्मविद्या से अपने शरीरका लय करूंगा ! षट्वांग राजा का आयुष्य एक सुहूर्त ही शेष रहा था, जतने ही समय में वह चेतन होकर ब्रह्मलोक को शाप्त हुन्ना था। मेरा व्यायुष्य तो अभी कुछ शेष हैं, ऐसा माल्म होता है। मैं जो अन चेता हूं तो मुक्ते अवस्य सद्गति प्राप्त होगी! ऐसा मेरा निश्चय है।"

इस प्रकारका निश्चय करके लाभीशंकरने छहंता, समताको त्याग कर सद्गुरुके शरणमें जा, संन्यासी हो, मीनवत प्रहण किया, इन्द्रिय और प्राणको वश किया। इस प्रकार वह भिद्धक होकर पृथ्वा पर विचरने लगा, श्रासिक रहित, श्रपनी श्रेष्ठता प्रकट न करता हुआ नगर और प्राममें भिचाके लिये जाताथा। इस वृद्दे अवधृत भिज्ञकको देखकर उसके गामके श्रीर श्रन्य पामोंके नीच लोग दुःख देने लगे। कोई उसके हाथमेंसे कमंडल छीन लेता था, कोई त्रिद्र्डको लेकर भाग जाता था, कोई पात्र ले भागता था, कोई बैठनेके बासनको फैंक देता था, कोई माला चुरा ले जाता था, कोई कंथाको उठाकर चल देता था अथंबा फाड़ डालता था, कोई कुछ खानेकी वस्तु लाकर हाथ पर रख कर कहता था "महाराज, लो !" जय श्रवधूत लेनेको श्राता तो विना दिये भाग जाता था, जब भिज्ञुक मिले हुये श्रन्नका जलमें योकर खाने लगता या तो कोई ढेला मारता, फ्रोई गालियां देता श्रीर कोई दुए तो हाधमें लिये हुये रोटीके दुकड़ेका ही छीन भाग जाता था! भिज्जक सव समयमें मौन ही रखता था, नता कुछ दोलता था च्यौर क्रोध भी नहीं करता था ! उसे न बेालता देखकर दुष्ट लोग उसे बुलानेका प्रयत्न करते थे और जब देखते थे कि किसी प्रकार नहीं बेाजता ते। मारते भी थे ! कोई कहता 'चार है।' कोई कहता 'वांधा!' ऐसा कहकर रस्सीसे बांध देते

थे! कोई पूर्वका जानने वाला कहता, वड़ा श्रधमी है, पापी है। इसने लेगोंका खूब गला काटा है, श्रव सिद्ध बना है! धर्म के नाम से ढोंग कर रहा है! धन चला गया, सम्वित्ययोंने छोड़ दिया, खानेके लिये ढोंग कर रहा है। इस प्रकार दुष्ट लेग श्रवहा करते थे। कोई कहता, यह तो पर्वतके समान दृढ़ श्रीर धर्यवान दीखता है, पका महात्मा है। कई मंसखरे इस प्रकार इसी भी करते थे। कितनेक तो उसके पास जाकर श्रपान वायुक्ते। छोड़ देते थे। खेलनेके पत्ती समान रस्सीस वांध रखते थे, कभी कोठरीमें वन्द कर देते थे। इस प्रकार दुर्जनोंके ताड़नस जा दुःख होता था, चुधा श्रीर ज्वरादिमें जा कष्ट भागना पड़ता था श्रथवा शीतोष्ण श्रादिसे जो वेदना होती थी, उसका भिज्ञुक श्रपना प्रारूप मान कर भाग लेता था श्रीर किसी प्रकार भी श्रपने निश्चयसे चितत नहीं होता था। धेर्य धारण करके इस प्रकार विचारा करता था:—

देवता, श्रात्मा, यह, कर्म श्रीर काल जिनसे दु:ख होता है वे सुक्ते दु:ख देनेमें कारण रूप नहीं हैं। सुखं दु:खका कारण तो मन ही है, मन ही संसार रूप चक्रकी घुमाता रहता है, श्रत्यन्त चलवाला मन गुर्णोंकी प्रष्टतियोंकी उत्पन्न करता है, गुर्णोंसे सात्विक, राजस श्रीर तामस ऐसे भिन्न भिन्न प्रकारके कर्म होते हैं, श्रीर कर्मों से सतोगुणी, रजोगुणी श्रीर तमोगुणी श्रवतार होते हैं, इस प्रकार मन संसार रूपी चक्रकी घुमाया करता है। ईश्वर श्रक्तिय होनेसे मनके साथ नियंतापनेसे रहते हुये भी क्रियाके संगसे

रहित है, ज्ञानमय और जीवोंका नियंता है। वह श्रखण्ड ज्ञान से 'देखता है, मैं जीव ते। अपनेमें संसारका देखनेवाला माननेसे ही हूं, कर्मी और गुणोंके संगसे, विषयोंका सेवन करनेसे वॅंघ गया हूँ, इससे सिद्ध हीता है कि श्रविद्यासे होनेवाली मनकी कंल्पनासे ही जीवका यह संसार हुआ है, वास्तविक नहीं है; क्योंकि अविद्या के सिवाय ईश्वरका संसार है नहीं और अविद्या वाजे जीवका ही है-- रोखता है। नित्य नैमित्तिक स्वधर्म, यम, नियम, ब्रत, ध्यान ं और अन्य सब प्रकारके सत्कर्मका फल मनका नियह ही है, मन-ंका निम्रह होना महायाग है, जिसका मन शांत और वश हुआ है, उसे दान करनेसे क्या प्रयोजन है, श्रीर जिसका मन वशमें नहीं 🔾, भटकता रहता है, उसे दानादिक से क्या प्रयोजन सिद्ध है।ता है ? अन्य इन्द्रियोंका जीतने से कुछ विशेष फल नहीं है क्योंकि सब देव मनके वशमें हैं। मन किसी इन्द्रियके वश नहीं होता मन यित्रिप्तमें भी वितिष्ठ है। मन भयंकर देव है ! जी पुरुप मनका वश कर ले वह देवोंका भी देव हैं। जिंससे रागादि वेगका सहन नहीं है। सकता, श्रौर जे। सबके। पीड़ा देनेवालां हैं, जिसका जय करना फठिन है, ऐसे मनकें। वशमें न करके कित्नेक मृद् मनुष्य संसार में अन्य मनुष्योंके साथ वृथा कलह करते हैं और उनमें शत्रु, मित्र श्रीर जवासीनकी कल्पना करते हैं। इस-प्रकार मनसे कल्पी हुई अपते देहकी अहता और पुत्रादिके देहकी समताको स्वीकार करके मंद बुद्धिवाले मनुष्य, 'यह मैं, यह दूसरा' ऐसी श्रांतिसे इस ष्मानंद श्रीर अपार संसार रूप श्रन्धेरेमें भटका करते हैं। इस

प्रकार मन ही सुख दु:खका कारण है। लाक, देवता, आत्मा, कर्म और काल इनमेंसे कोई भी सुख दु:खका कारण नहीं है । यदि लाक सुख दु:खका कारण हो तो उससे श्रात्माका क्या ? सुख दु:खका भाकापना या कर्तापना आत्मामें नहीं है। एक शरीर दूसरे शरीरको सुख दुःख दे कर सुखी दुःखी होता है, आत्मा नहीं होता है क्योंकि निराकार श्रीर क्रियारहित कोई किसी पदार्थका भाका अथवा कर्ता नहीं हो सका। कदाच शरीरका सुख दुःख चातमामें लगता है। तो चातमा सबमें एक है, फिर किस पर काप करे ? अपनी जीभ दांतोंके नीचे दव जाती है तो क्या दांतको ज्याद डालते हैं ? देवता दुःखके कारणस्प हों ते। भले हों, श्रात्माको इससे क्या १ एक मनुष्यके मुख पर दूसरेका हाथ थप्पड़ मारे तो मुखके देवता अग्नि और हाथके देवता इन्द्रमें कलह हुआ, इससे आत्माको क्या ? निर्विकार और आहंकार रहित ष्ट्रात्मामें कुछ भी होना संभवित नहीं है; इसलिये किसी पर भी क्रोध करना उचित नहीं है, अपने ही शरीरमें एक श्रंग पर दूसरे श्रंगका प्रहार होता किसके ऊपर कोप करे ? प्रह सुख दु:खका कारण हों तो वे जन्म लेनेवाले देहके ही सुख दुःखके कारण हा सके हैं, जन्म लमसे चौथी, आठवीं, वारहवीं सशि पर आया हुआ यह देहको ही दुःख है सक्ता है, आत्माको नहीं क्योंकि त्रात्मा जन्मता नहीं है इसलिये उसको कोई दुःख दे ही नहीं सका। ज्योतिषी कहते हैं कि महोंकी दृष्टि पड़नेसे पीड़ा होती है, अतिरिक्तमें रहे हुये कूर महोंकी दृष्टि घरके कोनेमें रहनेवाले महों

पर पड़ती है, मैं तो यह श्रीर लग्न-संयोगसे रहित हूँ, मैं किसके उपर कोध करूं ? आत्मासे कोई कर्म होता नहीं और विचारसे देखा जाय वो शरीरसे भी कोई कर्म नहीं होता । एक ही पदार्थसें जदुपने और अजदुपनेसे कर्म होता संभव है क्योंकि कर्म करने नालेमें निकार और हिताहितका ज्ञान दोनों ही देखनेमें आते हैं । जड़ देह कर्म करता है, ऐसा माने तो उसमें बोध नहीं है। चेतन त्र्यात्मा कर्म करता है, ऐसा कहा जाय तो श्रात्मामें विकार नहीं है क्योंकि आत्मा शुद्ध ज्ञानस्तरूप है। इस प्रकार कर्मकी सिद्धि ही नहीं होती तो कोध किसके ऊपर किया जाय ? जो काल सुख द्वः खका कारण हो तो इससे भी आत्मा को क्या? काल भी श्रात्मा का श्र श है। जैसे ज्वाला को ताप--श्रमिनहीं लगता, जैसे हिमके क्याके को शीतलता नहीं लगती; इसी प्रकार काल से होने वाले सुख दुःख श्रात्माको नहीं लगते। लोग, देवता श्रादिमें श्रथवा अन्य पुरुषोंमें सुख दुःखके कारणपनेकी कल्पना करें तो 'यह मिथ्या ही है। त्रात्मा प्रकृतिसे परे हैं। देश, काल, वस्तु, सुख, दुःख श्रादिका सम्बन्ध श्रात्मामें नहीं है, मू ठे प्रपंचको खड़े करने वाले श्रहंकार से ही सुख दुःख् श्रादिक प्रतीत होता है वास्तविक नहीं है। इस प्रकार विचार कर वह ब्राह्मण किसी पर भी कोय नहीं करता था और प्राचीन ऋषियों ने जिसका सेवन किया है ऐसी ब्रह्मनिष्ठांका त्राश्रय उसने लिया था, इस प्रकार जिसका पार होना कठिन है ऐसे संसारत्यी अन्धकारको छोड़ कर परमपदंकी प्राप्त हुआ, लोभीशंकर लोभीशंकर न रह कर पूर्णशंकर होगेयां !

उपरके दृष्टांतमें वताया हुआ लोभीशंकर सद्विचार करता हुआ मुक्त हुआ परन्तु लाखों मनुष्य अनेक आपित्तयां आने पर भी नहीं चेतते, आशाकी फांसीको नहीं तोड़ते, ऐसे मनुष्य स्वयं और अन्यको दुःखरूप होकर नरकगामी ही होते हैं, ऐसे सैकड़ों दृष्टांव जगत्में देखनेमें आते हैं। दुःख चेतनेके निमित्त ही होता है। जगत्कां सुख मिथ्या है, ऐसा समम्मने को ही दुःख आता है परन्तु मूढ़ अंज्ञानरूपी कीचड़में फंसकर कुछ भी विचार नहीं करते।

घरमें संपत्ति न रही, बुद्धि है नहीं, शास्त्रपठन किया नहीं, मेहनत होती नहीं, आशा दूटी नहीं, तो भी अपने निर्वाह निमित्त घर वार छोड़ कर भटकते हैं ! कभी किसी को प्रथम कुछ वैराग्य हो तो भी वह ऐसे संग और संयोंगमें फंस जाता है कि किया हुआ वैराग्य उड़ जाता है और वेष घारण करने पर भी पूरा कंगाल वना रहता है। घर, ऐइवर्य छादि शरीर सिवाय अन्य छछ रहता नहीं, दूसरे की द्याके ऊपर ही ऐसोंका जीवन होता है ! अग्निके सहारे अथवा धूपके सहारे शीतका निवारण करते हैं। अपात्र होने से मांगते हुये सैकड़ों तिरस्कार सहने पड़ते हैं। रात्रि को पेड़के सहारे शरीएकी गठरी वनाकर सोना पड़ता है। खानेको कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता, कभी वासी, दुर्व थियुक्त और सड़ा हुआ खाना पड़ता है। इस प्रकार सब प्रकार से दोन हुआ है तो भी आशा में दीन नहीं ! अनेक प्रकारकी च्यर्थ त्राशायें बांधता है। मद्य मांससे अपवित्र होता है, जब नहीं मिलता तब चोरी करता है, जुआ खेलता है, पकड़ा जाता

है, कैद भोगता है, अनेक प्रकार कष्ट पाता है। कैद से छूट कर भी अपनी आदत को नहीं सुभारता। उसी चोरी जुये में लगता है। वेपको बदनाम करता है, खर्य दुःखी होता है। साथियों को भी दुःख देता है। इन सबका कारण आशा ही है। आशा करने वाला यहां भी नरक भोगता है और आगे भी नरक का कीड़ा ही बनता है। जैसे सिंड्यल कुत्ता असमर्थ होने पर भी आशा से कुत्तीके पोछे दौड़ना नहीं छोड़ता, कुत्ते काटते हैं, लोहू छहान होजाता है तब भी पीछा नहीं छोड़ता, इसी प्रकार उसका हाल है वह प्रत्यत्त ही रात्तस है, ऐसा समक्षना चाहिये। आचार्य ऐसों को उपदेश दे रहे हैं परन्तु हमको शंका है कि ऐसोंको उपदेश लोगा ही कब ? कभी नहीं लग सकता।

याबिद्वतोपार्जन सक्त-स्ताबन्निज परिवारो रक्तः । पश्चाजर्जर भूते देहे, वार्तां कोऽपिन पृच्छति गेहे ॥६॥भ०

अर्थ: — तनुष्य जय तक धन कमा कर लानेमें समर्थ होता है तब तक उसका परिवार — कुटुम्य उसके आधीन रहता है, श्रीति रखेता है और पीछे शरीर निर्वत्त होनेसे जब कमानेमें अस-मर्थ होता है तब घर में कोई बात भी नहीं पूछता। इसलिये गोविन्द का भजन कर। धन लॉनेंम समर्थ जब तक । मीति करे है धरके तब तक ॥ पीछे जब तनु जर्जर है<sup>15</sup>॥ धरमें वात म पूछे कोई ॥९॥ मज०

संसार में जितना सम्बन्ध है सब खार्थ का है। सम्बन्ध साहे भित्रताका हो, कुंदुम्बका हो या स्त्री पुत्र आदिकका हो, कोई भी संबंध खार्थ रहित नहीं है। जैसे चैतन्य दीखते हुये प्राणियों-का सम्बन्ध सार्थ रहित नहीं है; ऐसे ही जड़ों का सम्बन्ध भी खार्थ रहित नहीं है, जड़ से सम्बन्ध रखने वाला प्राणी अपने सार्थ के लिये जब से सम्बन्ध रखता है, जो जब है, उसमें अहं भाव न होनेसे वह स्वार्थ कर नहीं सकता; परन्तु जहां प्राणियोंका प्राणियों से सम्बन्ध है, वहां दोनों का परस्पर खार्थ मिला हुआ होता है, जो कोई किसी को चहिता है, अपने खार्थसे ही चाहता है। यह नियम मनुष्यों में ही हो, ऐसा नहीं है, पशु पत्ती आदिक तुच्छ प्राणियोंमें भी यह ही नियम है, जलरहित नवीको मछलियां त्याग देती हैं, सूंखे वृत्तको पंची छोड़ देते हैं और दुष्कालके समय में मनुष्य अपने भाम, सूमि आदिको छोड़कर भाग जाते हैं। जिस समय खार्थकी सिद्धि होते नहीं दीखती उसी समय प्यारे से प्यारे की भी छोड़ देते हैं, इसलिये खार्थका संसार कहा जाता है, लींग प्रतिदिन इस बात का अनुसन भी करते हैं परन्तु यथार्थ में साथीं संसारके सहएको मूल जाते हैं, सार्थ भी एक अकार का नहीं है, कई प्रकारका है, जिस किसी हें किसी प्रकार का भी स्वार्य होता है उसी से सम्बन्ध—प्रेम—मेल होता है, इस संसार में सब प्रकार के स्वार्यका हेतु घन है, घन से सांसारिक स्वार्यका सिद्ध होती है और कोई कोई तो यहां तक कहते हैं कि सर्ग लोककी सिद्धि मी धनसे ही होती है। द्या, द्रान, धर्म, यह श्राहि प्रतेपकार के कार्यों में मुख्य घन ही है, घन हो तो श्रीर सामग्री प्राप्त होसकी है, सारांश यह है कि संसार में जैसा उपयोगी ध्रन सममा जाता है, ऐसा उपयोगी श्रन्य कोई पदार्थ नहीं सममा जाता है, ऐसा उपयोगी श्रन्य कोई पदार्थ नहीं सममा जाता है,

मनुष्य जन्म लेकर जैसे २ बढ़ता जाता है, बुद्धि संसारकी तरफ विकाश वाली होती जाती है, वैसे २ उसे सुख प्राप्त करने की इच्छा होती जाती है, अपनी सम्मक्ते अनुसार अन्यको सुसी मानकर ऐसी इच्छा करता है कि इसके समान मुक्ते भी प्राप्त हो, परन्तु जब देखता है कि उस इच्छाके पूर्ण करनेका सामर्थन अवस्था मुक्तों नहीं है तब वाल्यावस्था में आरम्भ में दुखी होता रहता है, जब युवान होता है तब सुख प्राप्त करने की इच्छा से अनेक प्रकार के उद्यम में जग जाता है, जैसी जिसकी बुद्धि होती है, जैसी जिसकी योग्यता होती है और जिस प्रकार के सहायक संयोग प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार के उद्यम में वह लगता है, कभी उद्यम निक्कल होता है, कभी अर्थफल होता है और कभी इच्छान वुकूल पूर्ण फल प्राप्त होता है, जब उद्यम निक्कल होता है तब फिरसे यक करता है, अर्थ फलवाला भी पूर्ण फलके तिसे प्रयुव

करता है और पूर्ण फलवाला विशेष फलके लिये प्रयत्न में लगता है, इस प्रकार सब ही उद्यम करते हैं, किसीको न्यून किसीको बहुत अधिक मिलना प्रारव्ध के अनुसार होता है, जो जितनी कमाई करके लाता है उतना ही की पुत्रादिक कुटुम्बी जिनमें उस कमाईका उपयोग होता है, उसे चाहते हैं। कुटुम्बियों का जिस व्यक्तिसे अधिक लाभ होता है, उसको वे विशेष चाहते हैं, इसीसे कहा जाता है कि कमाऊ वेटा सबको प्रिय होता है।

ं. जब तक घरका बोभा शिर पर नहीं पढ़ता तव तक ही विद्या हुनर आदि जो कुञ्ज सीख लिया हो, वह ही सीखने पाता है, पींछ ,जन घर चलानेका जूआ कंधे पर आपड़ता है तव किसी न किसी उद्यम में ही लगना होता है क्योंकि धन विना संसार में निर्वाह नहीं होता। कहा है कि धनसे नीच फ़लवाले उन्न कुलमें, गिने ,जाते हैं, . धनसे बहुतसी लौकिक विपत्तियों. से भी . मनुष्य वर्ष , जाता है, हित करनेमें श्रेष्ठ ऐसा धनके समान और कोई बांधन .नहीं है इसलिये धन सम्पादन करो । घरके कुटुम्बी साता, पिता, .भाई, भतीजे, स्त्री,पुत्र, वहिन और भोजाई जो निकटके सम्बन्धी हैं, जो अपने सुखके साधन हैं, वे भी अपना स्वार्थ लेकर ही प्रीति करते हैं। शास्त्रमें जिन्हें गौणात्मा कहा है, ऐसे पुत्रादिक भी पिता पर जो प्यार करते हैं. तो खार्थसे ही करते हैं। जो अच्छी कमाई करता हो, माता, पिता, स्त्री, पुत्रादिक का भरण पोषण करता हो, जेवर बनवाता हो; ऐसा पुत्र, पति, पिता प्यारा लगता है. । कांचनमें जगत्की प्रसन्नता है.। धन प्राप्तिमें अनेक प्रकारका

परिश्रम है तो भी उसे सहन करके जवतक कुटुन्त्री श्रौर मित्रादि के काममें आता है तब तक वह सबका प्यारा बना रहता है, सब उस पर प्रेम करते हैं, उसकी इज्जत करते हैं और उसीको कुलीन सममते हैं, सब सम्बन्धी आज्ञा चठाने को तत्पर रहते हैं परन्तु जब कमाई करने से रहित होजाय, शरीरादिक खंडिव होकर कमाई करने योग्य न रहे, तव वे ही कुटुम्बी जिसको सबसे अधिक प्यारा सममते थे, उस पर ही तिरस्कार की नर्पा करने लगते हैं। जगत् नाटक में जहां प्रेम, विनोद का परदा पड़ा हुआ था, वहां से वह परदा उठ जाता है और उसके स्थान पर शोच, कलह, उदासीनता और तिरस्कार का परदा पड़ जाता है। श्रुतिमें भी कहा है कि पति, स्त्री, पुत्र, धन, पशु, ब्राह्मण, राजा, देवता श्रीर वेद प्राणी मात्रको अपने निमित्त ही प्रिय होतें हैं। निर्धन जिससे श्रपने खार्थकी सिद्धिन हो, वह किसको प्यारा लगे ? मनुष्य मनुष्यंको नहीं पूछते, धन वालेको पृष्ठते हैं, जिससे अपने खान पानादिक खार्थकी सिद्धि हो, वही पूछा जाता है। जगत्में यहां तक देखा है कि सद्गुणीं, भजन करने वाले पिता, पुत्र अप्रिय होते हैं और दुर्रा शी, दोंगी, ठग, चौरी करके भी धन ले आने वाला हो तो श्रिय होता है। जगत् में इतनी अन्यता फैली हुई है कि अपने स्वार्थ के सामने सम्बन्ध तुच्छ सममा जाता है, धर्मको अधर्म मानते हैं, शास्त्र श्रीर संस्पुरुपों के वाक्यों की भी नहीं सुनते ! उनको तो स्वार्थ श्रीर खांथी सिद्धिका सार्घनरूप कांचन ही प्यारा होता है। धन

रहितका जीवन व्यर्थ है क्योंकि धन विना खयं उसके कुटुम्बी भी कुटुम्बी नहीं रहते ।

ं ऐसा होने पर भी कुटुम्बमें मोह करना दुःखका ही हेतु है। मोह अन्यकार रूप है, कुटुन्वी उसके पात्र हैं, स्ती, पुत्र, पुत्री आदिमें लगी हुई आसिक ही पुनर्जन्म और नरक में जानेका हेतु है, सोह, अधिकृप के समान होने से, स्वयं नरक रूप है। उसके संसका फल भी नरकप्राप्ति रूप ही होता है। जब तक शरीर में सामर्थ्य है, घन कमानेकी शक्ति है तब तक ही हम सबको प्यारे लगते हैं। जब शरीर का सामध्ये घट जाता है; धन कमाकर लानेकी शिक नहीं रहती, अथवा शरीरसे अंग रहित होते हैं, जरा अवस्थासे घिर जाते हैं तब घर में कुछ इज्जत नहीं रहती, किसी **धावकी सलाह सम्मातिमें भी कोई अनुमिव नहीं लेवा । घरमें स**म नाबुश रहते हैं, वेकार मनुष्य सममते हैं, कोई मुख दु:खको भी नहीं पूछता, फालतू मतुष्य शिर पर वोमा रूप सममा नाता है। शक्तिहीन अवस्था में स्त्री पुत्रादिक भी पागल बताते हैं। 'बुड्हे की बुद्धि बिगड़ गई है, साठी बुद्धि नाठी ! रात भर सों २ किया करता है, घर वालोंको सुखसे सोने भी नहीं देता, जब देखों तब बकता ही रहता है ! इत्यादि अनेक कुत्रचन सुनाते हैं। जो लाखका था, असमर्थ होनेसे कौड़ी का भी नहीं समका जाता । आज कलके छोटे छोटे लड़के और आई हुई बहुयें बुढ्दे को तिरस्कार करते हैं। बुढ़ापे में ये बात सहत नहीं होती, अत्यन्त दुःस होता है परन्तु असमर्थ होनेसे कुछ कर नहीं सक्ता ।

जो कोई सज्जन कुटुम्बी होते हैं, वे मुख पर तो कुछ नहीं कहते परन्तु जीव में दुखी ही होते हैं। भाजकल के तो, बुह्वे के मुलपर सुना देते हैं "मरता भी नहीं, पीछा ही नहीं छोड़ता।' कोई कोई हत्यमें प्रेम न होते हुये लोक लज्जाके हरसे ऊपर ऊपरका कुछ काम कर देते हैं, बनावटी प्रेम दिखलाते हैं और फई खानों पर तो जैसे कुत्ते को रोटी फेंक देते हैं; इसी प्रकार बुड्ढे का निरादर करते हैं। यदि कोई कहे तो कह देते हैं कि क्या करें ? वह मलिन रहता है, चौके में उसे किस प्रकार भोजन करावें ? और कई निर्लंब स्त्री पुत्र तो बुढ्ढे को रोटी तक नहीं देते ! बुढ़ामेके जीवन में जैसी विपत्ति भीर जो जो दुःख होता है उसका यथार्थ बोम तो बुड्हें ही को हो सकता है। बुढ़ापेमें रुप्णा बढ़ जाती है, बुद्दा ऐसा चाइता है कि कुटुम्ब वाले मेरी इज्जत करें किन्तु कुटुम्द वाले उलटी उसकी बेइझर्ता करते हैं ! घर में कोई बात नहीं पूछता । इसलिये सज्जनो, यदि तुमको इस प्रकार के कष्टों से वजने-की इच्छा हो तो जिस समय तुममें सामध्ये है उसी समय मे ईश्वरकी रारण लो, ईश्वरका भजन करो, भजन से ही **तुम्हारा** उद्धार होगा ! कुटुम्बियोंका स्जन, बुढ़ापे में अथवा मरणके समय कुछ काम नहीं आवेगा । सच मानी, जिन्हें तुम अपना फहकर प्यार करते हो श्रौर वे जो तुमको श्रपना सममते हैं, वह सब स्वार्थ से हैं। तुम्हारा कोई नहीं है, तुम्हारे काम में आने वाला कोई नहीं है, तुम चाहते हो कि बुढ़ांपेमें मंजन करेंगे, यह बन नहीं सकता क्योंकि जहां कष्ट होता है, वहां आंतर मन जला

करता है, तो भजन कैसे होगा ? जवशारीर और इन्द्रियां शिथिल हो जायगी तो ईश्वरका भजन कैसे होगा ? बुढ़ापेमें थोड़ा बहुत भजन वह ही कर सकता है, जिसने कुटुन्य आदिक की आसिक तो कम करके सशक शारीरमें भजन किया होगा। सभी बुढ़िंह होते हों, यह नियम भी नहीं है, बहुतसे बुढ़ापा आनेसे प्रथम ही कालके धाम में पहुँच जाते हैं इसिलये प्रथमसे ही मजन में लगना चाहिये।

हाय ! सुख रूप देखनेमें आता हुआ संसार किस २ प्रकारके दुःखं उत्पन्न करता है। सुखं देने वाले संबंधी भी हमेशा के स्वार्थ के वश होनेसे कैसा २ दुख उत्पन्न करते हैं। यदि कोई वर्षा की धारा की गिनती करना चाहे तो कदाचित् कर भी सके; परन्तुं इस दु:खका कोई मापं निकाल नहीं सक्ता ! परिवार का श्रेम कैसा है ? प्रथम यह विचार में नहीं त्राता, इसलिये जब तक सामध्यें रहता है तव तक कुटुम्ब-परिवार में ही सब प्रकारकी प्रयुत्ति हुआ करती है, ऐसी प्रवृत्ति वाले को ईश्वर भजन नहीं सूमता और जव बुढ़ापे में अनेक कष्ट पड़ने से सूमता है तव कुछ हो नहीं सक्ता ! इस प्रकार बहुत जन्मोंके वाद प्राप्त हुंस्था खनमौल्य 'मनुष्य जन्म' व्यर्थ ही जाता है। विद्वानोंने निश्चय किया है कि धन से जितना श्रर्थ होता है, उससे अनर्थ विशेष होता है। ऐसे धनसे होने वाली कुटुम्बकी प्रीति अनर्थ और क्लेश उत्पन्न करे, इसमें आश्चर्य ही क्या है ? कुटुम्बियोंकी सार संभाल करने और उनको अपने अनु-कूल रखनेमें ईश्वरका भजन नहीं होता और अनेक जनम-मरणका श्रिषकारी होना पड़ता है और श्रशक्त दशामें की पुत्रादिक के श्रिपमानंसे, खाने-पीनेकी लालसासे और श्राशाके तरंगों से पश्रा-त्रापसे शेष जीवन दुःखमय व्यतीत होता है।

प्रेमीलाल नामका एक वैश्य था। उसके चार पुत्र थे श्रीर तीन लड़कियां थीं, वैश्य सामान्य श्यित का मनुष्य था, एक ख्रीटीसी दुकान से अपना निर्वाह करता था। प्रारम्भवश **उसका** धन्धाः चेता और छोटी दुकान के बदले वड़ा गोदाम होगया। श्राद्तका काम खूब चलने लगा. परदेश में भी दो दुकानें खोली गई, थोड़े ही दिनों में वह लचाधिपति होगया । जैसे जैसे वह पैसेमें बढ़ता गया ऐसे ऐसे कुटुम्बमें भी बढ़ता गया। कुटुम्बियों में उसकी पूर्ण आसक्ति थी। व्यवहारिक शब्दों में कहा जाय तो वह कुदुम्ब-वत्स्त था। जड़के सब छोटे थे; उनको बह लाड़ लहाता था, जो कुछ ने मांगते थे, वह ही देता था, यहां तंक कि उतकी किसी प्रकारको मांगनी झयों न हो, उसको पूरा करने में चकता न था इसलिये सव वाल बच्चे प्रसन्न रहते थे, स्त्री भी प्रसन्न थी। भांई भतीजे आदिक अन्य कुटुम्बियोंको भी वह धन ्से, पदार्थीसे प्रसन्ने रखता था इसलिये उसको सब प्यार करते ्ये, कुलका दीपक सममते थे, ज्वार भाटेके समान लक्ष्मीका हाल है, आती है तो सब तरफसे चली ही आती है और जाने लगती है तो जाने में भी देर नहीं होती चारों तरफ से खिंच कर चली जाती है। प्रेमीलाल का सितारा थोड़े वर्ष चमक कर मन्द होकर ं छुप होनेकी तैयारी में था । लड़के इस समय बड़े होगये थे

परन्तु अभी तक कुछ कमाई नहीं करते थे क्योंकि अत्यन्त लाइमें रहतेसे पहे लिखे न थे, सद्गुण धौर विवेक भी न था। प्रेमी-लाल के धन्धे में टोटे पर टोटा होने लगा। पुत्रादिक की, मांग घटी नहीं, उलटी घटती गई । प्रेमीलाल हीन दशामें भी उनकी नाखुश करना नहीं चाहता था, उधार ला लाकर देता रहा। थोड़े दिनोंमें लोगों का कर्ना बढ़ गया, दुकान गोदाम सब दूट गये, स्त्रीने जो कुछ ले लेकर जमा किया था, दाव वैठी, मकान जागीरं जो कुछ खरीदी गई थीं सब फर्ज वालोंने ले ली. प्रेमी-लाल धंधेसे रहित हुआ। छुटुम्बको नित्य खानेको त्री चाहिये ही, वह न होनेसे घरमें रोज कगड़ा होते लगा। जो स्त्री प्रेमीलाल पर बहुत प्रेम करती थी, अब वह ही दहकते हुये अंगारेके समान दसे जलाती थी, कटु वचन सुनाती थी। पुत्र भी प्रेम से नहीं वोलते थे। जो.फहता सो 'ला, ला' ही कहता था .प्रेमीलाल थन्धे के लिये बहुत प्रयत्न करता था, परन्तु घनघा नहीं लगाता था। श्रन्छी हालत में जो जो कुटुम्बी उसके पाससे घन-माल ले जाते थे और अपना काम निकालते थे, अब वे ही लक्ष्मीदेवीकी श्रकृपा देखकर रूठ गये। प्रेमीलाल उनसे मिलने जाता तो वे लोग सुख छिपा लेते. थे। कोई प्रेम से न बोलता, प्रमीलालको देखते ही समम जाता था कि कुछ मांगनेको आपा है। अन्तमें सब प्रकारसे दुखी होकर उसने किसी के यहां नोकरी करन का निश्चय किया। धनके नाहा और कुटुन्बियों के त्राससे ज्सकी बुद्धि विचलित हो रही थी, सरीर से असक होगया था,

श्रीर युदापेके द्वारमें घुस चुंका था। धनां ह्यावस्थामें उसका शरीर अत्यन्त सुकुमार हो गया था, भला नोकरी क्या कर सकता था ? दु:ख पड़नेस इन्द्रियां शिथिल हो गई थीं, आंखोंसे फम दीखने लगा था, उसकी मुस्त देखते ही नोकरी रखने बाला नोकर रखनेकी मने कर देता था। विचारने साल भर दु:खसे काटा। अव कुटुंवका क्या होगा ? मेरा जीवन कैस वीतेगा ? ऐसी चिन्तासे उसे कुछ स्फता न था, सब प्रकारसे तिरस्कार होने पर भी कुटुम्बियोंकी तरकका प्रेम निवृत्त नहीं होता था। शरीरकी शक्ति घट गई थीं, खाटपर पड़ें रहनेके सिवांय उससे और कुछ नहीं होता था। जब सब श्रंग श्रशक्त होगये थे तब चिन्ता श्रीर कुटुम्बका त्रास प्रवल हो गया था। दांतों से खाया जाय नहीं, घरवाले 'तिरस्कार सहित चासी कूसी रोटीके दुंकड़े स्तानेको हैं, विचारा शिर पीटे, रोवे, परन्तु निर्दय कुटुम्बी स्त्री पुत्रादिको द्या न आवे ! पड़ोस वाले जब स्त्रीसे कहें कि बुट्टे को दुःख न दो तब जवाब देनेमें निपुण स्त्री उत्तर देती "में कहां से बिलाऊ ? साल भर तो बैठे २ बिलाते होगयां, कुछ लाया हो तो वतावे ? खटिया तोड़ता रहता है, बुद्धि अप्ट हो गई है, क्यां अपना मांस काट २ कर खिलाऊ ? हंमारे घरकी बात हम ही जानते हैं, तुम क्या जानो ? नहाय न धोत्रे; मैला रहता है, स्वां २ किया करता है, हम उसकी सार संमालं र्कहां तक करें ? जरा जरासी वात पर वकने लगता है, वह तो चाहता है कि घरमें बैठा २ देवताके समान पूजा जाऊ, कुछ घरमें घरा होय,

या लाता होय तो खिलावें ! वसे छोटे २ हैं, व्यर्भा काम धन्धेमें लगे नहीं हैं, मेरे पास जो था सो सब खिला चुकी हैं !" ऐसे बचन सुन कर पास पढ़ोसी चुप हो जाते थे !

एक दिन प्रेमीलालको बुखार श्राया, खाड पर पड़ार चिंहाने लगा। स्त्री श्रौर लड्कोंमें से कोई पास न श्राया। त्रिचारा पानी मांगते २ थक गया, किसीने पानी न पिलाया। कै पर कै हुई, चठनेकी शक्ति थी नहीं, खाट पर वैठे २ नीचे के कर दी। थेंाड़ी देरमें दस्त श्राने लगे, उठ कर जाना चाहे परन्तु जाया न जाय, जाने लगा तो खाटके नीचे गिर गया, वहां ही टट्टी हो गई। वेहोश होकर गिरा तो भी किसीने खबर न ली, शिरमें चीट ह्या गई। थोड़ी देर बाद होश आया तव 'पन्ना पन्ना' करके बड़े लड़के को पुकारने लगा। पन्ना श्राया तो सही परन्तु दुर्गीधिके मारे पास न आते हुये दूरसे ही भाग गया। बुहुेकी बात सुननेको भी खड़ा न रहा, जाकर श्रपनी मांसे कहा। वह वहांसे विकराल वाघनीके समान स्वरूप धारण करके वृनद्नाती हुई बुङ्गके पास आई। कै लोहू और मलसे लिपटे हुये बुङ्गेको नीचे पड़ा हुआ देखकर बोली "मरता भी तो नहीं है! पीछा ही नहीं छोड़ता ! इस गंदगीको कौन उठावेगा ? सड़ा कर इसमें ! क्या तून मुक्ते भंगन समका है ? पढ़े पढ़े खाना और हगना यह ही धन्धा ले बैठा है !" बुड्डा बोला, बात बातमें क्यों चिद्रती है ? मेरी हालत तो देख ? बुखार चढ़ा हुआ है, मुफामें सामर्थ्य नहीं है, पानी मांगा, किसीने न दिया, पराये सनुष्य भी तो

एंसे निठुर नहीं होते । स्त्री सुख विगाड़ कर वेाली "हां! निठुर हैं तो निदुर ही सही, कमाई करके थे। इा ही खिलाता हैं, गुलाम रखते हैं तो उसे भी खिलाना पड़ता है, विना खिलाये में तेरी गुलामड़ी नहीं हो सकती। ज़ा मर जा, मुके तुमसे कुछ क़ाम नहीं है।" ऐसा कह कर स्त्री वहांसे चली गई। शस वाली एक परोपकारिगी वाईने य वातें सुनीं, वह बुढ्ढेके पास आई और कहने लगी, प्रेमी काका, आपकी यह क्या हालत है ? वुढढा शिर पीट कर बाला, बेटी, करमोंका भाग है, जब मेरे पास धन था तब सब लेने के लिये तैयार थे, अब घरकी स्त्री भी बात नहीं पूंछती। बाई वाली, काका घवराष्ट्री मत । मैं पानी लाकर सब साफ करे देती हूं, और आपका खाटपर सुलाती हूं। यह कह कर वाई देखी २ गई, पानी ले आई, सव साफ किया युड्ढेने हाथ पानी लिया, वाईने माथेका रक्त था डाला और खाटपर मुला दिया और कहा, काका, कुछ खानेकी इच्छा है। ती कही, मैं ल आऊंगी।बुद्दा वोला, नहीं, सुमें कुछ खाना नहीं है,लोटेमें पानी हु । परोपकारिए। वाईने ऐसा ही किया। बुहुा थोड़ा निश्चिन्त हो कर सो गया, तीन रोज तंक उसने कुछ खाया नहीं, चौथे दिन बुखार न श्राया तव उसने घरमेंसे खिचड़ी खानेको मांगी, स्त्रीने खिचड़ी भी बना कर न दी, परोपकारिणी कुछ खिचड़ी बना कर ले आई, बुड्डेने दो चार गास खाये और परोपकारिगी को आशीर्वाद दिया। बुहुके दो लड़के इस समय दस दस रुपये कमाने लगे थे परन्तु वे भी बुहुकी कुछ देते न थे। कंभी सूखा

हुकड़ा मिले, कभी परोपकारिग्री बाई दे जांचा करे, इस प्रकार बुड़ा दुखी दिन गुजार रहा था, एक दिन बुड़्वेने वड़े तड़के को बुला कर कहा, पत्रा, मेरी धोती फट गई है, सुके एक धोती ला दे । पत्रा बोला, मैं धोती कहा से लाऊ ? अभी तनखा मिली नहीं है, श्रम्मा दो रुपये देकर सुमसे आठ रुपये छीन लेती है, दो रुपये तो मुक्ते खर्चको चाहिये। तुमको घोतीका क्या काम है ? तुन्हें फहीं बाहर जाना तो है नहीं। बुड़ेने स्त्रीसे धोती मांगी । स्त्री खाने तकको तो देती ही न थी घोतीका नाम सुनते ही नाक भौं चढ़ा कर वोली, धोती, धोती यहां कहां धरी है, यों ही पड़ा रहा कर, लड़कोंकी कमाई से घरका खर्च तो चलता ही नहीं, श्राज यह ला. कल वह ला, श्राज यह खाऊंगा, कल वह खाऊंगा, श्रभी तक वेरी हविस ही नहीं जाती, न जाने मेरे कोनसे करमका भोग उदय हुत्रा है कि ईश्वरने तुक.सरीखे हीन कमाऊ बुढ़े पतिको मेरे शिर मढ़ा है, मैं धोती फोती कुछ नहीं देती, पड़ा न रहा जाय तो निकल जा घरमें से। रात दिन टांय २ किया करता है, मान चाहता है, इज्जत चाहता है, वे दिन गरें। कुछ ले श्राता होता, कपड़ा जेवरं कुछ वनवाता होता तो तेरे हुक्मको उठाते, अब तो हमारा हुकुम उठाना पंडेगा, हम कहेंगे सो ही करना पड़ेगा, तब ही रोटी मिलेगी ! क्या करूं ? मैं तो तुमें रोटी तक न देती परन्तु वेइजाती के डरसे देनी पड़ती है। बुह्वा भी ताव में आकर, बोला, जिन्दगी, भर लेती रही, खाया, पिया, जैवर बनाया, संब कुछ किया कराया: मिट्टीमें सिंल गया बुदापेमें अब मुक्तसे क्या हो सक्ता है ? स्त्री आंख निकाल कर बोली, पेटके वाल वचोंका थोड़े दिन पोपण किया, उसमें किस पर ऋहसान किया ? जब लाता था तब हमसे आराम भी पाता था, कुछ तूने जमा कर रक्खा है ? क्या खज़ाना भरा हुआ है ? लाया और गया, हमारे पास कहां रहा ? हम तुके कहां से दें ? तेरी सड़ी २ वातें हम नहीं सुनेंगे। बुड़ा स्त्री के स्वभाव को जीनता था, विचारा चुप हो गया। चुप न होता तो उसी समय स्त्री खटिया सिहत बुह्ने को वाहर निकाल देती । ऐसा प्रसंग प्रति दिन आता या, किसी दिन बुहु को समय पर और सासके, ऐसा खान पान नहीं मिलता था। कपड़ों का दुःख अलग मच्छरोंका दुःख अलग, मनुष्य शरीरमें ही उसे नरक के दुःखका श्रमुभव होता था। लड़के लड़कियों में से न तो कोई बुहू के पास श्राता, न कोई उसका काम करता था ( उन लोगोंने तो घरके वाहरके भाग में कोई भूत वैठा हो, इस प्रकार समम रक्खा था। बुद्धको परोपकारिणी वाई का ही कुछ सहारा था। वह घरवालों से डरती थी क्योंकि घुड़े का कार्य करते हुये देख कर वे उसे भी .कडुवचन सुनाते थे । सारांश यह है कि बुढ़ा सब प्रकार से तिराश स्त्रीर हु:खी था। परोपकारिणी वाई इससे, ईश्वर का अजन करने को कहा करती थी। परन्तु अनेक चिताओं से जलती हुई होली में बुढ़ेसे अज़न किस प्रकार हो ? बुढ़े से अज़त न हुआ और श्चन्त में दुःख पाकर बुरी हालत से मरा। जितना दुःख बहु का उपर वर्णन किया प्रया है अत्येक को इतना ही दु:ख भागना पड़ता हो, यह नियम नहीं है घरवालों क् खभाव के अनुसार दु:ख होता है। कुटुम्बी सजन होते हैं तो दुःख कमती होता है परन्तु सज्जन कुटुम्बियों का संबंध भी दुःख रहित नहीं होता। वे प्रत्यच्न में तिरस्कार नहीं करते, ऊपर स हां जी हां किया करते हैं परन्तु हृद्यमें उनको भी प्रेम नहीं होता। नई आई हुई बहुआंको तो बुड़ों पर प्रेम हो ही कहां से १ वे तो बुह्रों का काम वेगार सममती हैं, ऋरे ! वेगार से भी तुच्छ सम-मती हैं क्योंकि बेगारमें तो श्रिधकारियोंका द्वाव होता है, बुड़ों के कार्यमें तो किसी का दवाव भी नहीं होता। कोई बुट्टा इन्छ कहे तो सममती हैं कि कौने के समान टें २ किया करता है। जगत्की त्रासक्ति वाले को विना स्वार्थ कार्य करना इसा प्रकार का होता है। शास्त्रों का वचन है कि बुड़ापेमें माता पिता की सेवा करना चाहिये परन्तु शास्त्रके वचनको कलियुग की प्रजा मानती ही कदहें ? कई तो लोक लाज से बुद्धे वेकार मनुष्यों का काम करते हैं। कई धन के लालच से काम करते हैं। जिस किसीने धन कमा, कर रक्खा हो, उसके कमाये हुये धन से सबका पालन पोपण होता है। श्रीर सब धन उसके कावू में हो, उसका काम तो होता है परन्तुं उस पर प्रेम कोई नहीं करता। जा कोई बुड्डा अपना सब धन लड़के वालों को सोंप देता है तो वे उसे अपना समभने लगते हैं और उसमेंसे खर्च होने में ऐसा सममते हैं कि हमारा धन कम होता है, इसलिये बुद्धेके लिये खर्च नहीं करते । जब बुड़ा कहता है कि मेरी कमाई का है तो लड़के उत्तर देते हैं कि श्रव तेरा कहां है ? वह तो हमारे प्रारब्धकां या, हमारे पास श्रां गया । श्रव तो हमारा ही घटेगा ! तेरा क्या घटेगा ? विवाह, शादी, लेन, देन, सलाह मसोदेमें बुड्ढे को कोई नहीं पूंछता । बुड्ढा ऐसा देख कर श्रपने जी ही जीमें जलता है । कमाई करके रखने वालोंका भी जब यह हाल है तब जिसने कुछ रक्खा नहीं है, उसके दुःखका क्या ठिकाना ? कमाई रहित पति को पत्नी घर से निकाल देती है, बूढ़ी स्त्री पर पतिका प्रेम नहीं होता श्रीर पुत्र पुत्रियां भी बुड्ढे पिताको घर से निकाल देती हैं । इस श्रवस्था में ईश्वर सिवाय श्रन्य कोई सहारा नहीं देता । ईश्वर भी इस समय रूठ जाता है, प्रथम न भजने से बुढ़ापेमें भजा नहीं जाता । कष्ट जितना हो उससे भी विशेष प्रतीत होता है । जन्म श्रीर मरणके दुःखको सब विशेष वताते हैं परन्तु बुढ़ापे के दुःखको देखते हुये उसके सामने जन्म मरण का दुःख भी तुच्छ है ।

यदि किसी एजन की पुत्रादिक से दुःख न भी हो तो शारीरिक दुःख तृष्णा और चिन्ताका दुःख बुढ़ापेमें कुछ कम नहीं है।
उस दुःखसे भी बुढ्ढा मनुष्य जलता ही रहता है ईश्वर भजन करना
नहीं चाहता और चाहे तो भी हो नहीं सक्ता। जिसने प्रथम
अवस्थामें भजन किया हो, कुदुम्बियोंकी ममता कम कर दी हो,
उसीसे बुढ़ापेमें मजन हो सक्ता है, इसलिये आचार्य कहते हैं कि
हे मूढ़!तू अपने वाल बचों, कुदुम्ब, धन और सम्पत्ति पर अनेक
आशाय बांघ कर क्यों वैठा हुआहै ? बुढ़ापेमें वे कुछ काम नहीं
आवेंगे! तू जनके भरोसे मत बैठ, बुढ़ापे में वे तेरी वात भी तहीं

पृह्नेंगे ! उसके वादकी मरणावस्थामें भी वे काम न श्रावेंगे ! उम समय तो ईश्वर भजन ही काम आवेगा इसलिये समर्थ अवस्थामें ही ईश्वरका भजन कर ! बुढ़ापेका श्राना भी निश्चित नहीं है क्योंकि जैसे कमलके पत्ते पर जलका विन्दु नहीं टिक्रताः इसी प्रकार श्रायुष्य चंचल है ! जैसे बिन्दुके गिरनेमें देर नहीं लगती; इमी प्रकार शरीरके गिरनेमें भो देर नहीं लगती, इसलिय निर्मल मनसे रारीर ऋौर कुटुम्चियोंकी विरोप स्त्रासक्तिको छोड़कर ईश्वर भजनमें लग जा ! ईश्वर भजनसे संसारा दुःख न्यून होता है और परलोक भी सुधरता है। भक्ति, बान श्रीर वैराग्यसे ईश्वर प्रसन्न होता है इमलिये राम, रम श्रादि साधनों से युक्त होकर ईश्वरको भजना चाहिचे । बुद्धिकी जड़तासे यदि ईश्वरका मृह्म स्वरूप समक्त में न घावे तो स्यूल रूपका ही भजन करना चाहिचे, इससे भी संसा-रका बन्धन शिथिल होता है, श्रायुष्य सुखसे न्यतीत होता है श्रौर याया श्रीर चैतन्यका विवेक करके ईश्वरका भजन नहीं करता, डसके ऐहिक और पारलींकिक दुःखोंकी निवृत्ति नहीं होती, इस-लिये ईश्वर का भजन ही सार है।

रध्या चर्पट विरचित कंथ

पुण्यापुण्य विवर्जित पन्थः । नत्वं नाहं नायं लोक—

स्तदपि किमर्थं कियते शोकः ॥१०॥भ०

खयः—सार्गमें पड़े हुये चीथड़ों को बीन कर उनकी कथा

वनाने वाला, पुराय पापके मार्गको छोड़ने वाला, तू नहीं, मैं नहीं, यह लोक नहीं तो शोक क्यों करता है ? गोविन्द्का भजन कर ।

चौहट चिथड़न कंथा कीन्हा।
पाप रु पुर्य रहित पथ लीन्हा।।
तू नहिं, मैं नहिं, नहिं यह लोका।
तो किस हेतु की जिये शोका॥ १०॥ मज०

जगत्में दो प्रकारके मंतुष्य होते हैं, त्यागी श्रीर रागी, यथार्थ स्वरूपके वोधं विना दोनों में से कोई भी शोक रहित नहीं होता, त्यागसे शोककी निवृत्ति हो, श्रथमा रागसे शीककी निवृत्ति हो, ऐसा संममता भूल है, त्यागके भावसे भी त्यांगके खेरूपंकी प्राप्त करने वाले बहुत कम होते हैं, ऐसे ही रागके खरूपको जाननेवाले भी थोड़े ही हैं। राग और त्याग दोनों ही जगत्से सम्बन्ध वाले हैं। जब तक उनका यंथार्थ स्वंरूप नहीं समक्ता जाता तब तक उन दोनोंके फलकी सिद्धि नहीं होती। रांग और त्याग एकं दूसरे से निवृत्त होकर जब परमात्मा में हुढ़ राग होता है तभी खरूप का बोध होता है, खर्क्प के बीधके सिवाय करीड़ों उपायों से भी शोकंकी निवृत्ति नहीं होती, जिसने सर्वका त्याग कर दिया है, किसीसे मागता भी नहीं है, ऐसा कोई भिक्षुक चौराहे परसे रही सममकर लोगोंके फेंक दिये हुये ऐसे जो फटे, पुराने, मैले कुचैले कपड़ों के दुकड़ोंको बीर्च कर सीकर गुदंड़ी बंनानेवाला और इसे पहुनकरं शीत निवारण करने वाला भी शोक की नहीं

छोड़ता, श्रन्य स्थान पर पड़े हुये चीथड़ों से चौराहे के चीथड़ोंकी विशेषता है क्योंकि भूत प्रेतादिका उतारा चौराहे पर रक्खा जाता है, इसलिये चौराहे पर पड़े हुये पदार्थों में विशेष श्रशुद्धता होती है, ऐसी श्रशुद्धताको भी न समभने वाला जिसने पुगय पापके मार्गको छोड़ दिया है, ऐसे भिक्षुकको भी श्रात्म वोध विना शोक होता ही है, इससे यह दिखलाया है कि जिसके पास कुछ समृद्धि है, उसे उस समृद्धिके कारण शोक होना संभव है, जिसके पास कुछ है नहीं, चीथड़ोंकी गुढ़ड़ी बनाकर ही शीतका निवारण करने वाला है, गुदड़ी भी ऐसी है कि कोई चुरा कर नहीं ले जा सक्ता, तो ऐसे मनुष्य को शोक क्यों होना चाहिये ? ऐसा नहीं है, चाहे कोई पदार्थ पास हो या न हो, शरीर इन्द्रियों का निर्वाह सबको 'लगा हुआ है,' इसलिये वह शोक से रिह्त नहीं होसक्ता और पाप पुरुष के मार्गका विचार करके चलने वाले को शोक होना संभव है क्योंकि कोई कार्य पुरुयका वनता है, कोई नहीं वनता. पापका कर्म भी न चाहते हुये वन जाता है इसिलये उसको शोक होना चाहियें, परन्तु जिसने पाप पुरुष के भावको, छोड़ दिया है उसे शोक क्यों होना चाहिये ? यह वात भी नहीं है, वह भी शोक रहित नहीं होता, जब तक देहासिक है -तब तक शोक रहित नहीं होसका। ज़िनका फल खगीदिक उत्तम लोकों की प्राप्ति, सुख अथवा ऐश्वर्य हो, ऐसे शास्त्रानुकूल कर्म पुरायकर्म कहलाते हैं-श्रौर जिन करके नरकादिककी प्राप्ति हो, अधम -योनि-ज़ातिमें जन्म अथवा दु:खकी विशेषता जिनका फल हो, ऐसे कर्म; पाप

कर्म कहलाते हैं। ज्ञब्बर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ से उन ,कर्मीका सम्बन्ध है और चौथा जो संन्यस आश्रम है, वह अतीताश्रम होने से उसमें शान्वविहित कर्म करने नहीं होते श्रीर कर्म करके अथवा न करके बन्धन भी नहीं होता, ऐसी परमहंस दशाकों प्राप्त संन्यासी ज्याचार, विचार की भी परवा न करके विचरता रहता है, ऐसी दशावाले परमहंस श्रीर शास्त्र के श्रतुकूल संन्यस्त धर्म को आचरण करनेवाले में, तू ख्रौर ये सब लोक वास्त-विकमें हैं नहीं, तब शोच किसका किया जाय ? मतलव यह है कि पूर्ण परमहंस दशाकी इच्छा की जाय तो व्यर्थ है क्योंकि वह उम दशा होते हुये भी वास्तविक तत्त्व नहीं है। व्यक्ति भाव और दशा लौकिक हैं, ज्ञान होनेके वाद विशेष कुछ नहीं है। जिसका शास्त्रध परमहंस दशाके योग्य होता है, उसकी परमहंस. दशा होती है, जिसका प्रारव्ध ऐसा न हो किन्तु भोगकी विशेषता हो दों ऐसी दशामें विचरना नहीं होता। ज्ञानमें कुछ विशेषता न होनेसे ऐसी दशा प्राप्त होनेके निमित्त शोच किया जाय तो व्यर्थ है, जो जो शरीर अथवा दशा दीखती है, आभास मात्र है, आभास मध्यमें दोखता है, वस्तुतः नहीं है। जो दीखता है उसका नारा होता है। सद्या पदार्थ कभी जाता नहीं, मिध्या अवश्य जाता है, तो ऐसे मिथ्याके लिये शोच क्यों करे ? सबा है ही इसलिये शोच नहीं, मिथ्या जाता रहता है, इसलिये उसका भी शोच नहीं ! में, तू श्रीर वह इन तीन करके सबका विस्तार हुआ है। जय जगत् ही नहीं है तो जगत्में रहे हुये में, तू और वह कहां है ?

जैसे एकं वृत्त है, प्रथम वह यो नहीं, अन्तमें नाशको प्राप्त हो जायगा, तब मध्यमें जो दीखता है, उस समय भी वह यथार्थ खरूप नहीं है क्योंकि सचेका स्वमाव है कि वह हमेशा एक ही हीलंतमें रहता है, सचेकी उत्पत्ति नाश नहीं है श्रौर जिसकी उत्पत्ति नाश है, वह मिथ्या ही सममना चाहिये, ऐसा सममने स किसीके लिये भी शोच करना नहीं रहता।

श्राचार्य ने जो उपदेश दिया है, वह सभे परमहंसके लिये तो हो नहीं सक्ता, ज्ञान रहित लौकिक दृष्टिसे परमहंसके समान श्रष्ट रहने वाले, श्रुद्धा श्रुद्ध न देखने वाले, विचार रहित पाप पुर्य के मार्गको छोड़ने वाले, उद्धर्ञाई से घूमने वालेके लिए हो सकता है, उसको उपदेश देते हैं कि तू मृंठा ढोंग क्यों करता है? मृंठे ढोंग से कार्यकी सिद्धि नहीं होगी! तू श्रंपने श्रात्मस्वरूप को विचार, श्रात्मतत्त्व में में, तू श्रीर वहका भेट नहीं है, तू और तेरों सब कर्तृत मिथ्या है! जो तू यह कहे कि श्रात्म समताकों कीस प्रकार हो? तो उसका उत्तर यह है कि श्राशा समताकों श्रोइकर श्रभमान का त्यान करता हुआ गोविन्दका मजन कर, गोविन्द के शर्ग जा, गोविन्द का भजन करते करते जगत् छा मिथ्यापना तुक्ते दृढ़ हो जायगा और विना वेप धारण किये हो तू पूरा परमहंस वन जायगा।

जो क्रब है सो सिंब्होनन्द स्तरूप सत्य बस्तु ही है, जिसमें से अनेक श्रामास की प्रतीति होती हैं, उसी एक सबे पदार्थ में भूल से अनेक प्रकार की कल्पित बस्तुओं का आभास होता है। जैसे तीन मनुष्य श्रमधेरेमें शहरके वाहर जारहे हों, उनसे थोड़ी टूर पर एक सूले वृत्तका हूंठ खड़ी हो, यथार्थ हूंठ तो अधिरे के कारण दीखंता न हो, एक भनुष्यं उसको अपनी कंल्पंना से पर-छाई सममने लगे, दूसरा कीई मंतुष्य खड़ा हुंआ सममे श्रीर तीसरा भूत सममने लगे तो विशेष देखनेसे उसको श्रांख, नाक श्रौर लम्बा विचित्र खरूप उसकी कल्पना में खड़ा हो जाता है श्रौर भय भी होता है। श्रव विचारना चाहिये कि टूर्डमें भंयका कारण कौनसा है ? आंति के योग से उसमें अनेक करपनायें हों गई' श्रीर उनका खरूप प्रत्यच भासने लगा। जंगत् भी 'ऐसा ही मूलका है, सत्य एक अद्वैत तत्त्व है, जिसको वेदान्त शास्त्र में ब्रह्म कहा है, एस आधार में ही जगत् और जगत् की सब कल्पनायें होरही हैं। उत्पर के समान अज्ञान अवस्था में जगत्को मिथ्या मानने की वात हृदयं में नहीं उतरती । एक विद्वान् ने कहा है कि सब जगत् नांश होनेके संभाव वाला है और शरीर भी ऐसा ही है तब मनुष्य को ऐसे मिध्याके लिये परिश्रम क्यों करना चाहिये ? संसार में मेरा तेरा करके ही सब दुं:खं को प्राप्त होते.हैं, जब शरीरभी अपना नहीं हैं तो अपना और क्या होगा ? दीपकंकी ज्योंतिके समान यह वात सबको माछ्म है, परन्तु श्रज्ञान रूप राचसंके किंकर वने हुये मनुष्य जानी हुई वात परभी अमल नहीं कर सकंते।

. शंका:—जब सब जगह एक श्रीहतीय तत्त्व परब्रह्म ही भरा . हुआ है, उसकें सिवॉय और कुछ है नहीं और जो दीखता है, वह . मिथ्या है तब भजन करने से क्या फल होगा ? जहां सब है, ऐसे जगत्में किया हुआ भजन भी मिथ्या होगा ! शुद्ध तो लाम हानि कुछ है ही नहीं, तब भजन करना, विधि बताना यह सब शास्त्र का कथन क्या बहकानेके निमित्त ही है ?

समाधानः-नहीं, बहकानेके निमित्त नहीं है, तू स्वयं अविद्याके अथाह जलमें बह रहा है, वहक रहा है, इसलिये अच्छा मार्ग भी बहकाने के निमित्त दीखता है। कैसी विचित्र शंका है। क्या तू अद्वितीय तत्त्व को समम्मगया है ? क्या जगत् का मिथ्यापन तुमे निश्चय होगया है ? क्या तुमे एक परम तत्त्व सिवाय कुछ दीखता ही नहीं है ? ऐसा नहीं है, तू मात्र कथन करने वाला है, वोधको प्राप्त नहीं हुआ है। यदि तू वोध-को प्राप्त हुआ होता तो तुममें शंका ही न होती। तुमे शंका है वो निशंक रूप बोध तुमे नहीं है। एक अदितीय तत्त्व भरा हुआ है, यह कथन उसके लिये है जिसकी ऋदितीय दृष्टि है, तुम जैसे वहिर्मुखोंके लिये श्रद्वितीय तत्त्व कहां है ? एक श्रद्वितीय तत्त्व के सिवाय कुछ नहीं है, यद्यपि यह यथार्थ ही है परन्तु तेरे लिये नहीं है। श्रद्वितीय तत्त्व उसके लिये ही है, जो उसमें टिका हुआ हैं जो श्रद्धितीय तत्त्व को जान कर स्वरूप में स्थित है, उसने सब कुछ भजन कर लिया है, इसलिये खब उसको भजन करने की त्रावश्यकता नहीं है, तेरी तो भोग की लोखपता श्रभी निष्टत नहीं हुई है, भजन विना सांसारिक फलकी प्राप्तिभी नहीं है। तुमे तो सुख, भोग श्रीर ऐश्वर्य चाहिये, ये सब भूठे हों तो उनकी प्राप्ति कराने वाला भजन भी भूंठा ठहरे। ऐसा होने से कुछ 'हानि नहीं है क्योंकि भूंठे की सिद्धि भूंठेसे ही होती है। यह तू भौतिक ऐश्वयको न चाहता हो तो भजन और ग्रुभ कमों को मूंठा समभ कर मत कर। मृढ़! इस प्रकार की बुद्धिसे न तो तेरे जगत् के अर्थको सिद्धि होगी और न परमार्थकी। ग्रुद्ध तत्त्वमें कुछ विकार नहीं, कुछ लाभ हानि नहीं है, यह सच है परन्तु ग्रुद्ध तत्त्वसे विमुख हुये ऐसे तुभको ग्रुद्ध तत्त्वका फल कहां है? सच है कि नरक के कीड़े को नरक ही अच्छा लगता है।

शंका:—सच्ची वात वताइये. कभी कुछ और कभी कुछ फ़हनेसे ययार्थ निर्णय नहीं हो सकता। मेरा तो यह प्रश्न है कि जब तुम सबको मृंठा कहते हो तो भजन भी उसमें आगया, वह भी मृंठा है, फिर भजन करने को क्यों कहते हो ?

समाधान:—तेरा समाधान होना ही कठित माल्यम होता है, में जिस भाव से कहता हूँ, उस भावसे तू सममता नहीं है, फिर भी विचार, भू ठेसे भू ठे की उत्पत्ति होती है और भू ठे से ही भू ठेका नाश होता है, विरुद्ध लक्षण वाले होनेसे एकहीं अवस्था वाले एक दूसरेके साधक वाधक होते हैं, जगत् भू ठा होते हुये भी दुःख रूप है, जो जगत्को सचा मान रहा है, उसे जगत्-में दुःख होता है, इसलिये वह जगत्को भू ठ नहीं समभ सकता, जैसे स्वप्न भू ठा होता है, तो भी स्वप्नमें स्वप्नको भू ठा नहीं समभ सकते, इसी प्रकार जब तक जगत् रहेगा तब तक जगत् का दुःख निवृत्त नहीं होगा, इसलिये हमारा जगत् भू ठा होते हुये भी जो सचाही रही है उसके हु:सीकी निवृत्ति हमारे जगन्की निवृत्ति विना नहीं होती, संसारमें किया हुंखा मंजन र्मांचारिक होते हुये भी जगत्की निष्टति कर संकंता है। इसी खंश में अज्ञानियोंको भजन करना चाहिये। भजन अज्ञान नियुत्ति का च्यांच होनेसे भजनकी संबा समकता चाहिये, जब स्वरूपकी प्राप्ति होजाती है तब भजनकी श्रीवंश्यकंता नहीं रहती, श्रीवंश्यकता न रहनाही पारमार्थिकमें मिथ्योपन है जब तक स्वस्पकी प्राप्ति न हो तव तक भंजन की कृंठा न समम ना चाहिये किन्तु करवाण करने वाला सनमना चाहिये। जैसे भूवं मृंठा है मृंठे भूवका उपायं भी नृ ठा है, मृंठा भूत मृंठे उपायस भाग जाता है। जो भूत को संबा समस्ता हो, उसे भूतंकी निवृत्तिकै उपायको सी सचा समस्ता चाहिये। यदि मृं ठा समंमेतां तो भूतंकी नियुत्ति कमी भी न होंगी। सबी बात संबे में होती है, सूंटेमें नहीं होती, सबी अथवा मूंठी कोई बात है नहीं, अधिकारीके भेदने सबी और. कृंठी है, जैसा अधिकारी हों, उसके लिये तो उसके उपयोग में श्रावें, वह ही बात सबी है वह ही अधिकारी जब ऊचे दर्जे में पहुँचता है तब नीचे के अधिकार वाले की बात उसके लिये उप-योगी नहोने से इसके लिये ठीक नहीं होती, शास की सब रचना इसी प्रकारकी है, जो जैसा अधिकारी होता है उसको वेंसा ही उपदेश दिया जाता है तत्त्व में तो उपदेश, उपदेशक और चपदेशका प्रहण् करने वाला सब एक रूप ही है, परन्तु गैसा एकमा इन्हेंश संबक्त नहीं होता । जो तुमे जनन के भीग अीर स्वर्ग प्राप्तिकी इच्छा हो तो शास्त्रके अनुसार शुभ कर्म और ईश्वर-भजन कर, जो तुमें परलोक-स्वर्गके ऐश्वर्यकी इच्छा हो तो उपा-सना रूपसे गोविन्दका भजन कर और यदि मोचकी इच्छा हो तो मोचका अधिकारी होकर निर्मुण ब्रह्म ऐसा जो गोविन्द है, उसका भजन कर। कोई भी औषधि स्त्री या मूंठी नहीं होती जैसा रोग होता है वैसी औषधि होती है, जिस रोगकी जो औषधि है, वह उस रोगके लिये सची है और अन्य रोगोंके लिये मूठी है, इसी प्रकार शास्त्र-वाक्योंको भी समक।

शासमें अनेक युक्तियोंसे तत्त्वको समकाया है, जिस तत्त्वका जगत है उसी तत्त्वका शरीर है, अपने शरीरको समकनेसे सब जगत समका जाता है और जगत्को समकनेसे अपने शरीरको समका जाता है। इस जगत्का मूल तत्त्व अव्यक्त चेतन है, उसमें किसी प्रकारका विकार न होते हुये, मध्यमें छुछ आभास प्रतीत होता है और अंतमें सबका लय उसी शुद्धतत्त्वमें होजाता है। तत्त्वमें विकार, उत्पत्ति अथवा नाश छुछ भी नहीं है, उस उत्त्वका जानना ही तत्त्व वोध है, तत्त्व वोध अज्ञान हटानेके लिये है। सब कोई शोक करते हैं और वास्तविक तत्त्वमें छुछ हुआ है नहीं तो शोक करना मिथ्या ही है, ऐसा जानते हुये भी शोक होता है, शोक निवृत्त करनेका नेतिन्दके भजन सिवाय अन्य कोई उपाय नहीं है, रकत्व भावसे, भिन्न भावसे और सब मावसे भजन हो सकता है। इनमेंसे किसी भावसे अपनी योग्यतातुसार भजन करना चाहिये क्योंकि भजन सब सि दि ह्योंका हाता रसायन है।

एक समय एक तपाभूमिमें चारों दिशासे चार साधु श्राये। चारोंका रूप, रंग, क्रिया, वेप श्रादिक विचित्रथे, चारों एक दूसरे से मिलते न थे ता भी उन चारोंमें एक प्रकारकी साम्यता थी। चारोंन एक वृत्तके नीचे रात्रि व्यतीत करनेका निश्चय किया। प्रथम तो चारोंने जगलमेंसे फल कदादिक लाकर कन्दकी अप्रिमें भूनकर और फलोंका वैसे ही खाकर पानी पिया, पाससे लक-ड़ियां काटकर, रात्रि भर धूनी जले इतनी जमा कर लीं, जाड़ोंके दिन थे, रात्रि होगई थी, वीचमें धूनी जल रही थी श्रौर धूनीकी चारों दिशात्रोंमें चारों साधु अपना अपना त्रासन लगाकर वैठे थे। उनमेंसे एक साधु वेाला 'भाइया, इस चारों साधु हैं, प्रथम कभी मिले नहीं है, चारों दिशाखोंसे चारों श्राये हैं, हम सब ही घूमे हुये माल्म होते हैं, गृहस्थ लोग हमके। त्यागी कहते हैं, चारों ने अनेक रंग ढंग देखे हैं, अनुभव किया है, इसलिये इस स्थान पर हम चारोंके। श्रपने२ श्रनुभवका वर्णन करना चाहिये,गृहस्थी छे। इनेके वाट घूमते हुये श्रथवा किसी स्थान पर टिककर क्या प्राप्त किया है ? जब दें। चार गृहस्थ मिलते हैं ते। जाति, देश, रिवाज, धंधे आदिककी वार्ता किया करते हैं, ऐसे ही हम लोगोंका ज्ञान चर्चा करनी चाहिये, किसका कौनसा मार्ग है, किस हेतुसे मृंड मृंडाकर घूम रहे हैं, सब संसारके वैभवका त्यागकर विचर रहे हैं, यरका छोड़कर हमने विशेष क्या प्राप्त किया, कौनस निश्चय पर थिर हुये हैं, इत्यादि ज्ञान गाष्ट्रि करना चाहिये।'

यह सुनकर एक साधु, जिसने इधर उधरसे चीथहे बीनकर

शीत निवारण करनेके लिये गुदड़ी बनाकर धारणकर रक्खी थी, प्रसन्न होता हुआ बोला "बन्धा, तुमने ठीक विचार किया है, यहां पर अपने २ अनुभवकी ही चर्चा करनी चाहिये, तुम लाग मुक्ते देखते हे। कि मैंने अनेक प्रकारके रंगके चीथड़ोंकी गुदड़ी पहिन रक्खी है, उनमें से कई तो नये हैं, कई पुराने हैं, कई छोटे हैं, कई वड़ हैं, कई रेशमी हैं, कई ऊनी हैं, कई सूती हैं, इन चीथड़ोंका मैंने घूमर कर, जहां जा मिल गया, वहांसे उठा र कर जमा किया है और उनकी यह कथा सीकर धारण कर ली है, लाग मुक्ते इस गुदड़ीके कारण गुदड़िया वावा कहते हैं, मैं इस नामसे ही प्रसन्न हूं, गृहस्थ लाग मेरी इस गुदड़ीके मर्मका नहीं जानते, इस गुद्दीमें अनेक जवाहरात भरे हुये हैं, इस गुद्दीकी कीमत मैं ही जानता हूं, दूसरा नहीं जानता, इस गुदड़ीका दना कर धारण करनेमें मुक्ते बहुत परिश्रम पड़ा है और परिश्रमका फल भी मुक्ते संपूर्ण मिला है, इस गुददीकी वदौलत मेरे सब दुःखोंकी निवृत्ति है।गई है, लोग इसको क्या सममें ? मेरी यह गुदड़ी अमृल्य है, इस गुदृड़ीने मुक्तेश्रीमान् बना दिया है, मेरी गुदृड़ी अमौल्य ते। है ही, निर्भय भी है; चार इसकी चारी नहीं करता ! वंधा, आपता मेरी गुदड़ोको समम ही गये होंगे, फिर भी मैं स्पष्ट वर्णन करता हूं, यह मेरी गुद्दड़ी जगत्रूप है, जगत्में जे। अनेक रंग, जाति पांति, नया पुराना, अच्छा बुरा है, उन सबका मैंने चुन लिया है और उनकी एक गुदही बना ली है। जैसे मिन्न चीथड़े होते हुये भी गुदही एंक ही है, ऐसे ही जगत भिन्न होते हुये भी एक ही है, जब भिन्नताका भाव होता है तब जगत है श्रीर जब सबका एक कर दिया जाता है तब सबका श्राधार—श्रिधान रूप एक परन्न ही है। मैं इस गुद्दीका पहिन कर एक ही भावका प्राप्त हा गया हूं, ऐसा होनेसे जगत्का किसी प्रकारका दुःख रूपी शीत मुक्का नहीं सताता, महान् शीतको निवारण करनेवाली चौहट चीथड़ा कथा कीन्हा, यह मेरी गुद्दी है, श्रद्धय, श्रखंड, सिब-दानन्द, तत्त्वमिस ।"

गूड़ड़पुराण सुन कर तीनों साधु प्रसन्न हुये, तीनोंमेंसे एक, जो नम श्रवस्थामें उन्मत्तके समान चेष्टा करता था, बोला "अव मेरा वर्णन भी सुन लीजिये, छाप लाग जिस हालतमें मुक्ते देखते हो, उसी हालत में मैं हमेशा रहा करता हूं, कोई वस्त्र धारण नहीं करता हूं, वस्त्र धारण करनेसे ही सव उपाधियां श्राकर खड़ी हो जाती हैं, पूर्व संयोग से देह रूप उपाधि तें। लग ही गई है, श्रव और उपाधियां क्यों वढ़ाऊं ? यह शरीर उपाधि है और मैं उसे उपाधि ही समकता हूं, उपाधिके साथ एकमेक भावका प्राप्त नहीं होता इसिलये पाप पुण्य मुक्ते कुछ नहीं लगता, मेरा मार्ग ही पाप मुख्य रहित है, जा उपाधिसे मेल करता है, वह महा पापी है, श्रौर पापी होकर अनेक प्रकारके पाप पुरुय प्रहरा करता रहता है, मेरा मार्ग कंदक रहित है, मैं एक हूं, अकेला हूं, अहत हूं, शरीर होते हुये भी शरीरघारी नहीं हूं, जब मैं शरीरघारी ही नहीं हूं तो बताओ, पाप पुरुष कौन कर ? तुन्हारे साथ मैं वासी से बोज़ता हूं ते। भी में बाग्री एहिन हूं, जहमें अस दुन्ना हूं, सबसे अलग हूँ, सवका सत्ता स्फूर्तिदाता मैं ही हूँ, फिर पांप पुराय से सुमे क्या ? संसारसे क्या और परलोकसे भी क्या ? मेरा आनी जाना नहीं होता, सुममें ही सवका आना जाना होता है, आप' इस क्लको सममते ही हो, दुनियादार भला क्या सममें ? वे सुमे नंगा घावा पुकारते हैं, विना सममे हुये भी उनका पुकारना ठींक ही है, असंग, अकिय, अविकारीके पास विकार वाले, मायिक, जुच्छ कर कहां ? इसीसे मैं नंगा हूं और सबका अंतिम वावा हैं तो सुमे लोग नंगा वावा कहें तो ठींक ही है, मैं व्यक्ति रूप नहीं हैं, मेरा शरीर नहीं है, मैं इक्ष करता नहीं हूँ, सुममें कोई विकार नहीं है, मैं आकाशके समान व्यापक हूँ, मैं सव तेजोंका तत्त्व रूप तेज हूँ, सव आनन्द हूँ, यह मेरा निश्चय, यह मेरी स्थित, यह ही मेरा मोद प्रमोद है, यह ही मेरा आनन्द है, वताइये कोई भूल तो नहीं है ? अहंबहासिस !"

नंगा वायाका अनंग प्रकरण सुनकर तीनों साधु वाह ! वाह ! करने लगे। तीसरा साधु ऊपर वाले दोनों साधुओंसे विलक्षण था, आअमके चिन्ह धारण किये हुये था, शिर पर जटा थीं, बगल में मोली, कमरमें कौपीन था, हाथमें लंबा चीमटा था, अझ पर भभूति लग रही थी, कहने लगा "मित्रो, में तुमको आअमके चिन्होंसे अङ्कित शरीर वाला दीखंता हूँ, यह आअम शरीरका ही है, मेरा नहीं! जव तक शरीर है तब तक आअमको च्यवहार करते रहनेमें मेरी हानिही क्या है ? है सन्तो, जो तुम हो सो ही में हूँ, और में हूँ सो ही तुम हो, दूसरे प्रकारिस कहा जाय

तो मैं नहीं, तू नहीं ख्रौर यह लोक भी नहीं, यह सब विवर्त देखने मात्र है, वस्तुमें कोई विकार नहीं, वस्तुमें परिखाम नहीं,सब स्थानों पर आनंदही आनन्द भरा हुआहै,आनन्द्रमें आनन्द जार्ता है,आनन्द में आतन्द बढ़ता है, आतन्द्भे आतन्द कम होता है, सब आनन्द का ही तमाशा है, ञ्चानन्द ही ञ्चानन्द है, मैंने जा भभूति लगा रक्ली है, इसीसे लोग मुफे भभूतिया वावा कहते है, भभूतिका भाव सुनिये । मैंने अपनी दृष्टिस सब संसारको भसा कर डाला है, जगत्के भावाभावको मिटा कर सवको एक करके, सवकी खाक करके, वह खाक ही मैंने धारण कर रक्खी है, खाक सवका श्रन्तिम खरूप है<sup>र ('खाक उद्दोना, खाक विछोना, खाकहीमें मिल</sup> जाना है।" खाक ही वृखरेकी अपेचासे सत्य है, ऐसे सब खाक ही है, तत्त्व ही सत्य है, इस प्रकार दिखलाने वाली मेरी भमृति है, भभूति नहीं विभूति है, मेरे इस विभूतिके भाव से मुक्ते जगत् में कोई कप्ट नहीं है, मेरे पास वैराग्य और अभ्यास रूप चिमटा है, मेरी लम्बी जटायें परमात्माका दर्शन कराती है, ऊपरसे निकली हुई जटायें बहारंभ्रसे बाहर, व्यक्तित्वसे रहित परब्रह्मका निश्चय कराती हैं, जो तुम्हारा निश्चय है, यह ही मेग निश्चय है, सत्य दृष्टिसे सब सत्य ही हैं, चैतन्य है, श्रानन्द है, परमानन्द है, श्रज्ञा-नन्द ब्रहा ! घ्यकार, उकार श्रीर मकार ब्रह्मानन्द ब्रह्मा ।"

भभूतिया बाबाकी. कथा सुन कर सब साधु परमानन्द को प्राप्त हुये। चौथा साधु बोला "जहां घ्रकार, उकार और सकार मिल जोय. वहां घ्रभात्र भिन्न नहीं रहता, सब घ्रमात्र स्वरूप ही हा जाता है, मैंने कुछ वदला वदली नहीं की है, जैसा हूँ, वैसा हीं हूं, न में रागी हूँ, न वैरागी हूँ, जो हूँ सो ही हूँ, जा तुम्हारा निश्चय है, वह ही मेरा निश्चय है, मेरा कुत्र विगड़ा है नहीं, तों सुधरेगा क्या ? जब मैं ही मैं हूँ तब किसे जानूं और क्या जानूं ? म्बह्प स्थितिमें पर्वत के समान खिडग हूँ, मुक्ते शोक किसका हा ? किस कारण शोक किया जाय ? शोक, चिंता, भय, दुःख श्रादिकको मेरे स्थानमें अवकाश ही नहीं है, वे सव तो अज्ञानकी कल्पनामें हुवे हुओं के लिये हैं, कैसा आश्वर्य है ! जिसे कभी भी रंचक कप्ट नहीं है ऐसेकों कप्ट मानना कितनी मूर्खता है! मैं परमानन्द खरूप हूँ, मैं क्या कहूँ ? क्या बोर्ख ? क्या सम-माऊं ? शोकका कोई कारण ही नहीं है, मैं तुमको अपना मित्र कहुं या अपना खरूप कहूँ ? अयं आत्मा त्रहा ! धन्य ! धन्य ! वार्ता समाप्त ! दफतर वन्द ! यहा की पूर्णाहुति । न करना है न कराना है, लगाइये लम्बी लोट । समिदानन्द !"

नारीस्तन भर जघन निवेशं दृष्ट्वा माया मोहावेशम् । एतन्मांस वसादि विकारं मनसि विचारय वारंवारम् ॥११॥भ०

आर्थ: —नारीक स्तनांका भार जघन (पेडू) की रचना देख कर मिध्या मोहका आवेश उत्पन्न होता है, वे मास और घरबी आदिकके विकार हैं, इस प्रकार मनमें वारम्बार विचार कर, गोविन्द का भजन कर।

नारि पयोधर पान जयनको ।
देखत मोह मृपा हो मनको ॥
ये चरवी मांसादि विकास ।
फिरं २ मनमें करो विचास ॥११॥भूज०

आचार्यनीका उपदेश भगवत् प्राप्तिका व्यथवा भगवत् प्राप्तिके सावनोंका है । जिस प्रकार भगवत् प्राप्ति हो, उसके निमित्त कथन करते.हैं, जग़त्कें, सब भाग पदार्थ भगवत् प्राप्तिमं आद रूप हैं, जब मनुष्य भागोंकी तरफ आसक्ति वाला होता है तो वह आसिक भगवत् प्राप्तिमें रुकावट करती है, ऐहिक पारली-किक अनेक प्रकारके पदार्थ हैं, उन सबको क्रम २ से इटाना श्रसम्मव है, इसलिये जिस एक ही पदार्थ में पांचों इन्द्रियों के भाग श्रा जाते हैं, ऐसे एक पदार्थ के ऊपर विरुद्ध मावना करनेका उपदेश है। ऐसा पदार्थ एक स्त्री है क्योंकि एक स्त्रीमें पांचों ही इन्द्रियों के भागकी सिद्धि होती है। जब भागमें चित्त छुज्ध होता है तब विषय सुन्दर दीखते हैं, पदार्थ सुन्दर दीखे विना मनकी प्रवृत्ति उसमें नहीं हेाती । पदार्थका सुन्दर्र दीखना चित्त-को खींच लेता है, और जब पदार्थ में दोष दीखता है, तो मन वहां-से, विरक्त हो कर लौट, आता है परन्तु ऐसा लौटा हुआ मन विशेष समय तक क्षिर नहीं रहता, उसी, पदार्थमें अथवा, अन्यमें सुन्दरता दीखते ही मन फिर उस तरफ दौंड़ जाता है इसलिये मनको विषयसे हटानेके लिये उस विषय के दोषों का बारम्बार चिन्तवन करना चाहिये, ऐसा करनेसे विषयकी सुन्दरतासे होने वाला मोह घीरे घीरे निवृत्त होजाता है। किवयों ने स्त्री की सौन्दर्यताकी अतिशयोक्ति भरी अनेक उपमायें दी हैं, वे मनको फसाने वाली हैं, उनके बदले क्या भावना करनी चाहिये, यह जपरके पदमें आचार्यजीने दिखलाया है, स्त्री के पीन-स्तन और पेट्टमें मांस चरवी आदि भरे हुये हैं, वे उन्हींका विकार हैं, ऐसा बारम्बार चिन्तवन करें, ऐसा करनेसे स्त्री सम्बन्धी मोह की निवृत्ति होती है, ऐसा होने पर ही गोविन्द के मजन की सिद्धि होती है।

प्राणियों का शरीर पृथिची आदि पंच मूर्तों का वना हुआहै।
मतुष्य प्राणी भी उन्होंसे बना है। मतुष्य के दो बर्ग किये गये
हैं, पुरुष वर्ग और स्त्री वर्ग। स्त्री पांचों विषय से जिस प्रकार
पुरुष वर्गकों वंधन करने वाली हैं इसी प्रकार स्त्री की पुरुष वंधन
कारक हैं। जब पुरुष भजनका अधिकारी होता है, तब स्त्री और
स्त्रीके विषय पुरुषकों वंधन कारक होते हैं, जब स्त्री भजनकी अधिकारिणी होती है तब स्त्रीको पुरुष और पुरुषके विषय वंधन
कारक होते हैं। अपने पदमें पुरुषकों अधिकारी मानकर पुरुष
को उपदेश किया है। ऐसेही जब स्त्री अधिकारी होतो पुरुषका
स्त्रप और पुरुषका अवयव स्त्रीकों मोह उत्पन्न करने वाले हैं
इसलिये स्त्री अधिकारी को भी पुरुषकों मौंस चरनी आदि का

विकार ही सममना चाहिये। ऐसा किये: विना की आधिकारी मेंसे पुरुषका मोह निवृत्त नहीं है। सकता। यह उपदेश सब पुरुषों के लिये नहीं है और सब क्षियों के लिये भी नहीं है, किंतु जो अधिकारी है, उन्हीं के लिये है, चाहे खी अधिकारी हो, चाहे पुरुष हैं। उन्हीं के लिये यह उपदेश है। इस उपदेशके अनुसार वर्षाव करने से मोहकी निवृत्ति होती है।

बाल्यानस्थाका जिसने उल्लंघन किया है, ऐसी खी जाति नारी कही जाती है। उसके स्तन, ज्ञान आदि अवयव किसी सुगंधित पदार्थके वने हुये नहीं हैं, जैसे मांस चरवी अपवित्र, श्रीर दुर्गेन्घियुक्त पदार्थों से सबका शरीर बना है ऐसे ही स्त्रीका शरीरभी उन्हीं पदार्थों से वना है, स्त्री पुरुषमें अवययोंके सिवाय भीतर भरे हुये पदार्थों में कुछ, अन्तर नहीं है, जो ऊपर चमड़ी न हो तो यह शरीर किस प्रकार बीमत्स लगे, यह प्रत्यन्न है। ऐसा होते हुयेभी जिसमें सार नहीं है, मुख नहीं है, ऐसे शरीर में बहिर्द्ध विचार रहित पुरुपको आसिक होती है इसिलये ऐसा कहा है कि ये अवयव मृदु पुरुपोंका माहके मिध्या आवेश की उत्पन्न करने वाले हैं। विचार दृष्टिसे ऊपरका 'कथन ठीक ही है। जैसे गधेकी लीद पर खांड चढादीजाय, श्रौर ऊपर से देखनेमें सुन्दर श्रीर स्वादिष्ट लगने लगे, श्रीर कोई विचार रहित पुरुष उसे खरीद ले ऐसे ही. स्त्रीके शरीर का हाल है। उसमें मूल पदार्थ क्या है, यह जाना नहीं जाता परन्तु स्त्री पुरुप के श्र'ग श्रवयवींमें रही हुई वस्तु की सबको खबर है, तो भी मोह की

प्राप्त होते हैं, यह फितनी मूर्खता है ! यह मिथ्या माह अनेक अकारकी जापत्तियोंका उत्पन्न करने चाला है। स्त्री प्रत्यत्त मायाश्री प्रतिमा है इसलिये देखनेके साथ ही विद्वान श्रीर श्रविद्वान सव ही विना धिचार मेहिका प्राप्त होते हैं, श्रपना श्रीर वस्तुकातत्त्व क्या है, इस वानका भूल जाते हैं, उन मिलन श्रवयवोंका कोई महान् चिंतामणि हो। इस प्रकार सममते हैं, वह माया की प्रवत शिंक है। अवयनोंकी सेाह करने वाली शक्तिके जानने ज़ालेको भी विशेष करके यह मायाशिक भुला देती है। सवको ध्यतुभव है कि जब कभी वर्ण होता है तब उसमें से दुर्गिन्धयुक्त पीव श्रीर लाह घरने लगता है श्रथवा गीवादि पत्ती जब मरे हुये जानवरको खाते हैं तब उसके शरीरमें दुर्गनिय ही निकलती है। ऐसा जानते हुये भी मोहमें सब वात भूल जाते हैं। बड़े २ प्रंथकार थ्यीर काव्यकर्तात्रोंने इन दुष्ट अवयवोंको अलंकार देदे कर श्रंगार फरनेमें फमी नहीं रक्खी है तो भी स्त्रीके मलमूत्र आदिकों कोई भी श्रतंकार नहीं दे सका यदि उनमें भी कोई श्रतंकार चलता होता तो कवि लोग उनको भी असंकारसे सुशोभित कर देते ! जिस मृर्खने इस प्रकारके मेहिमें ही आयुक्ते। समाप्त किया है, उस दुर्भाग्यका क्या कहा जाय ? जव विद्वानोंका ही यह हाल हैता पामरोंका कहना ही क्या है। मायाफी माहनी शक्तिं निष्टतः करने-से भी जल्दी निष्टत्त नहीं हो सकती श्रीर व्यवहारमें ऐसा देखना ही श्रशक्य होता है इसलिये मीहको निष्टत करनेके लिये यह मांस चरबोका विकार हैं, ऐसा बारंबार विचार करना चाहिये ।

इस प्रकार वार्रवार विचार करनेसे शरीरके ऊपर होने वाला मिथ्या मोह दूर होता है और अपने और स्त्रीके शरीरमें सब पदार्थं अपवित्र भासनेसे सत्य वस्तुके शोधन करनेकी इच्छा होती है। नारम्यार विचार करो, ऐसा कहने का यह श्रर्थ है कि विचारको सभक्त कर हृद्यमें दृढ़ ठहराने का श्रभ्यास करो क्यों कि एक समय ही विचार कर छोड़ देनेका यह विषय नहीं है। जब तक जपरकी ब्याकृतिका ब्यभाव नहीं ब्यौर सब शरीर मांसमय ही है, ऐसा लच्च नही तवतक अभ्यासको बढ़ातेही रहना चाहिये। जन यह दृढ़ होजाता है तब शरीरके अवयवोंमें कभी मोह नहीं होता; जब अवयव और सुन्दरता ही न दीखे तेा मोह किस प्रकार हो। सबमें ईश्वर देखनेकी दृष्टि जिसके। हुई है जसके लिये यह साधन नहीं है, जिसका चित्त विषयासक है और जी विषयां-सिक्ते इटनेकी इच्छा करता है, उसीके लिये यह साधन है। ग्लानि हुये विना, मिथ्या दृष्टि हुये बिना, अथवा दुःख दृष्टि चिना वैराग्य नहीं होता और वैराग्य विना ज्ञान संपादन करना भो बन नहीं सकता, इसिलये मांस चरवी श्रादिकके बने हुयें स्तनादि अवयव विचारना वैराग्यका साधन है। नरकका द्वार नारी है, ऐसा वाक्य कहनेका भी यह ही मतलब है, ऐसे वचन के मनन और अभ्याससे भी मेाहकी निवृत्ति होती हैं। वस्णीका विलास, भृकुटीका धुमाना, स्त्न जघनका दश्य, मीहका उत्पन्न करने वाला है। मोह नरकका द्वार रूप है इसलिये स्त्री मोहकेर ज्लन करने वाली नरकका द्वार रूप है।

मन महा नीच है, 'चण भरमें भुला देता है, खंल करता है, चचल श्रीर कपटी है, जब मोहके साथ मिलता है तब उसके प्रावल्यका कुछ ठिकाना ही नहीं रहता इसलिये किसी समय भी इसका भरोसा करना न चाहिये। ,मन वुद्धिको हमेशा नीचे मार्ग में ले जाता है। तूफान का पवन जिस प्रकार जहाज को खड़कके -अपर चढ़ा देता है अथवा ठोकर लगांकर चूरा कर देता है, इसी अकार मन विषय रूप पवनके वेगसे मनुष्यको महा अनर्थमें पटक देता है। विद्वान् श्रोर: ज्ञानी पुरुप इसी कारण मनका विश्वास नहीं करते। जब २ विषयों की तरफ वृत्ति जाय तब तब दोष दर्शन द्वारा श्रतित्य विचार कर मनमें ठोकरें मारना चाहिये ज़िससे वैराग्य उत्पन्न हो, दढ़ हो, यह उन्नतिका मार्ग है । किशोर अवस्था बीतने पर ज्यों २ उमर बढ़वी जाती है त्यों २ मन भी हढ़ और विशोप विपयासक बनता जाता है इसलिये प्रथम से ही मनको सबे मार्गमें ले जानेका अभ्यास करके भूलमें पटकने के कारणको रोक देना चाहिये। इस मार्गसे ही परम कृत्याण सम्पादन हो सका है। सब संसार ज्यवहार को छोड़कर जंगल में जाने वाले त्यागी को यह बात जितनी उपयोगी है उतनी ही संसार में रहने वालेको उपयोगी है। ऊपर २ से सममकर ऐसा विचार न करना चाहिये कि इस प्रकार वर्तनेसे वर्णाश्रम धर्मकी हानि होगी किंतु यथार्थ समभक्तर इस प्रकार वर्तना चाहिये कि ज़िससे आंतर अथवा बाहर किसीमें भी हानि न होने पाने। संसार का और: सनुष्यका अन्तिम सार परमझ ही है, इसलिये इसी प्रकार नर्ताक

करना चाहिये, जिससे परब्रहा में प्रेम बंदे । जब संसारके विषयों का श्रेम कम होता है तब ईश्वरकी तरफ श्रेम होता है। संसारके सब विषयोंमें स्पर्श विषय महा बलवान् है। स्पर्श विषय में अन्य विषयं गौरा हैं इसलियें सव विषयों की प्रतिमा स्त्री हैं। स्त्री के स्तनादिकी श्रीति दुग्धपान ही करावेगी यानी बारम्बार जन्म 'धारण करना पड़ेगा। बाल्यावस्थामें दूध ही पीना पड़ेगा। जघन के प्रेमंसे गर्भवासमें जाना पड़ेगा । जिसको जन्म धारेण करनेकी इच्छा न हो उसे अन्य विषयोंके भावके साथ इस भावकी अवश्य छोड़ना चाहिये। नियम यह है कि विषयों की तरफ भाव होने से उनके प्राप्त करनेकी इच्छा होती है, ऐसा भाव हद होकर संस्कार चत्पन्न करता है। संस्कार श्रौर भाव एक दूसरे को हद करते हैं। दोनों ही दृढ़ वासना रूप होकर ऋदृश्य वनते हैं। ऋदृश्य वननेसे श्रागे के लिये जन्म मरण श्रीर भोगका तारतम्य चाळ् रहता है इसिलिये दर्शन द्वारा विषयासिक को हटाना चाहिये। ऊपर के पद्यमें सब विषयोंमें दोप दृष्टि करके वनके हटानेको कहा है, ऐसा संगमना चाहिये। जब विषयोंकी आसक्ति छुटती है और विषयों में मिथ्याल टढ़ होता है तब अन्तः करण उनसे नहीं खिंचता और सद्विचार में प्रवर्त होता है। जिसे सम्बा मान रक्खा है, वह मूंठा है, जिसे मुख रूप मान रक्खा है, वह दुःख रूप है, शरीर के सब अवयव दुंगेंधि युक्त हैं, सब विषय जहांके तहां रह जाते हैं, मरणके समय कुछ काम नहीं खाते, किन्तु विशेष दु:ख ही देते हैं, ईश्वर भजनादि सत्कर्म ही क्राम आते हैं।

ा जगत्का उत्पत्ति स्थान स्त्री है, स्त्री ही जगत् रूप है, ऐसा कहा जाय तो भी ठीक ही है इसलिये वर्णाश्रम आदिक धर्मों के अनुसार कायिक, वाचिक और मानसिक स्नोका भावका त्याग ही करवाण के मार्गमें ले जानेका मुख्य साधन है। जिसने स्नीकी कामना छोड़ दी है, उसने सब कुछ छोड़ दिया है और सब कुछ छोड़ते हुये भी जिसकी स्त्री वासना निवृत्त न हुई, उसने वास्त-विकर्म कुछ भी नहीं छोड़ा। एक स्त्रीकी कामनामें ही सब कामनाओं का चला जाना सहज है।

शंका:—जगत् में जो कुछ सुख है, वह श्री में ही है, ऐसे
गुज्य जगत् के सुखको छोड़ने से तो जगत् ही भिण्या होगया—
निरस होगया। जब ईश्वर ने श्री पैदा की है तब हम उसका
त्याग करके क्या श्रपराधी नहीं होंगे ? शास्त्र में ऐसा भी सुना के
कि पुत्र रहित गरने वाले की गति नहीं होती। पुत्र होने के साधन
रूप स्त्रीका जब त्याग कर दिया तो पुत्र रहित ही रहेंगे; पुत्र
रहित की गति नहीं होती तब आपका उपदेश हमको नरक में
हालने का ही हुआ!

समाधान:—श्रज्ञानता के कारण स्त्री, पुत्र, धनादिक में सुख प्रतीत होता है परन्तु उनमें सुख नहीं है, सुख तो परव्रद्ध का ही है। स्त्री श्रादिक में चिणक श्रामास श्रीर मिथ्या सुखकी प्रतीतः है, ऐसा जाननेले श्रखण्ड सुखकी प्राप्ति होती है। जगत् तो प्रथम से ही मिथ्या है, वह मिथ्या क्या होगा ? तुमे जगत् मिथ्या नहीं दीखता, जगत्की सिध्या दिखलाने के लिये ही हमारा कथन है। यदि तू पूछे कि परमहा का श्रांखंड सुखं कैसा है 'तो उसे जाननेके लिये तुमे सत् शास्त्रके मार्गसे चलना चाहिये, ऐसा करने से ही तुमे परमंखके खरूपका अनुमव होगा। ईश्वर ने केवल स्नीको ही नहीं पैदा किया, सबको ही पैदा किया है। जंब सब ईश्वर ने ही पैदा किया है तो कुछ तुमें छोड़ना ही न नाहिये। फिर तू मल मूत्रादि बहुतसी बस्तुओंका क्यों त्याग करता है ? त्याग के रहस्य को सममनां कठित है। वास्तविक त्याग आंतर से होता है। आंतरिक त्याग वर्णाश्रम धर्मसे विरोध वाला नहीं है, आंसिक के भावरहित सामान्य, कर्तन्य रूपं कोई भी किया दोंप रूपं नहीं है। जो कर्ममें ही आसक्त हैं, ऐसे मेनुष्यके लिये ही पुत्र रहितकी गति नहीं होती, ऐसा कथन है। जो परम जिज्ञांसु श्रयवा ज्ञानी है। उसके लिये यह कथन नहीं है। स्त्री आदिक से न्यंवहार होते हुये भी स्त्रीकी श्रासिकंश स्याग-भाव त्यांग होसक्ता है परन्तु इस प्रकार त्यागके करनेवाले विरले ही होते हैं। राग और त्याग दोनीं ही मार्ग परम्परासे-प्राचीन कालसे चले आये हैं 1 मार्ग कोई भी हो, यथार्थ होना चाहिये। जो अत्यन्त कर्मासक्त ही ती शास्त्र विधि युक्त कर्म मार्गको महर्ग करे। शास्त्रका कथन यह नहीं है कि पुत्र ही पिताको स्वर्ग मेज देगा। यदि ऐसा हो तो जब एक पुत्र पैदा फरनेसे खर्मकी प्राप्ति होती है तो सुंश्रंदिया और कुर्तिया तो कितने ही पुत्र उत्पन्न करती हैं, उनकी भी स्वर्ग की प्राप्ति हो जीयगी ! विशेष करके यह उपदेश संयक्षेत्रीके निमित्त है, बाहि बें, किसी श्राश्रम वाले हों, स्त्रीके मोहमें फंसे हुये ऋषि, मुनि, देव, दानव श्रादिकका हाल इतिहासोंमें सुना है कि वे स्त्रीके मोहमें फंसनेसे ही भ्रष्ट हुये हैं। इससे भी सममनेवाला समम सक्ता है कि स्त्रीका मोह दु:खदायक है। स्त्रीके मोहमें पड़े हुयेका एक इतिहास नीचे देते हैं:—

ईंडरकी गदीका मालिक सामलिया सोड एक भील था ।वह जवान राजा कुछ दी था। उसके समय गोविन्दराय मुख्य दीवान या । यह दीवान त्रव वृद्ध होगया था, सामलियाके पिताके समय सेही वह कारभारी था। गोविन्दराय काविल सुसदी कसोटी पर चुरा हुआ राजद्वारी था। सामलिया सोड़को राज्यकी व्यवस्था, राजनीति आदि सिखलानेका प्रयत किया गया परन्तु वह उनमत्त व्यसनी श्रीर कुछ दी होनेसे कुछ न सीखा । गोविनद्राय सन् राज काज करता था। एक समय गोविन्दरायने अपने वहां देवीपूजन-का उत्सव करना श्रारम्भ किया। मंडप् पूर्ण रीतिसे सजाया गया था और सब वर्णके, उद्घ श्रेणी - के मनुष्यों का निमंत्रण किया गया था, सब ज्ञाने वालों से सभा मंडप्र शोभित होरहा था। प्रधान के वहुत श्रामह से भोड़े मतुष्यों, सहित सामलिया भी वहां आया । जब, गीविन्दरायको राजा के आने की खबर मिली तो वह बाहरः आकर सन्मान सहित राजा को मंडपमें ले त्राया, त्रोर एक बहुमूल्य सासनः पर नैठाया । सामलियाका चित्त सभाः, त्रौरः मंडपमें नहीं थाः। वहः, किसी। वितार में ह्वाः हुआः थाः। गोविन्द्रराय-समक्ताया, परन्छ किस्तितारमें हैं यह कुछ उसकी समममें न आया। वात ऐसी थी कि जब सामिलया वहां आया था, तब मकानके भरोखेंमें एक कन्या पर उसकी दृष्टि पड़ी थीं। उस कन्याका मुख भराऊ, गोल, तेजस्वी था। साथियों के पूछने से सामिलयाको मालूम होगया कि यह वाला गोविन्दराय की सबसे छोटी पुत्री है, अभी उसका विवाह नहीं हुआ। सामिलया का चित्त इस विचारमें पड़नेसे सभा मण्डपमें नहीं था। थोड़ी देर में हवन दृर्ण हुआ, सब लोग दर्शन करनेके लिये हवन कु डक समीप आगये। बस्ताभूपणसे सजी हुई वह वाला भी वहां आई। सामिलया ने उस समय भी उसको देखा। युवावस्थाके आरम्भमें आई हुई सरदारवा (उस लड़कीका नाम था) अपसराके समान शोभती थी। उतसव पूर्ण होने तक सामिलया सुदिकल से बैठां रहा, फिर राजमहलमें चला गया।

रात्रि के समय उत्सव कियासे निश्चिन्त होकर जब सब सो रहे थे तब गोविन्दरायके घर पर सामलिया के भेजे हुये चार श्रोड़े सवार श्राये।गोविन्दरायके नोंकरोंने सवारोंका सामना किया श्रो मनुष्योंको मारकर सवार ऊपर चढ़ कर सरदारवा को ले कर राजमहलकी तरफ चल दिये। नोंकरोंने जाकर गोविन्दराय-को यह श्र्यकुम समाचार सुनाया। बृद्ध गोविन्दराय शांति रखते हुये दो विश्वास हुद मनुष्योंको श्रपने साथ लेकर राजमहल की तरफ चला। गोविन्दराय से सब हरते थे इसलिये राजमहिर में दाखिल होनेमें कोई श्रापित्र न हुई। सामलियाके एक मनुष्यने जाकर सामलिया को स्वतर दी कि गोविन्दराय शाये हैं। साम- लिया सामने गया तो गोविन्द्रायने नमन किया।सामलिया वोला" "प्रधानजो, इस समय पर ज्ञाप क्यों श्राये हो ? मैं जुन्हारे त्राचेकें कारणको जानता हूँ, तुम्हें इस कार्यमें सफलता न होगी! जो कहोगे सन मिथ्या होगा, क्योंकि मैं राजा हूँ, या तो प्रकट'. रीति से सरदारवा के साथ मेरा विवाह करने को स्तीकार करों, नहीं तो चुप चाप चले जाओ।" गोविंदराय विचार कर धीरजसे वोला ''नव लाखकी गद्दीके मालिक ! तेरी मांगनीको मिथ्या करने वाला कोई राजा गुजरातमें नहीं है; तो मैं तेरा नोकर तेरी वातः क्यों न मानूंगा ? ऐसा फिन्रं शोभा नहीं देता, तेरी इच्छाके अनु-सार में ज्ञानन्द पूर्वक सव सामग्री तैयार करके सरदारवा की तरं साथ शादी करने को तैयार हूँ !" सामलिया हृदय में फूल गया और कहने लगा "अच्छा। तव सरदारवा को ले जाइये, चाहो जितना रुपया खजानेसे लेकर जल्दीसे शादी कर दीजिये !"" गोविंदराय सब बात कवूल करके सरदारवाको लेकर धर पर लौट श्राया ।

कुछ रोज वाद गोविन्द्राय एक वारोट को लेकर सोमेत्रा प्राममें गया। यह प्राम एक कसवे के समान आवाद था और वहांका स्वतंत्र राजपूत राजा सोनिंग राठोर था। गोविन्द्राय ने उससे मिलकर सामलिया का सब हाल कहा और मदद मांगी। सोनिंग राठोर मदद देने को राजी होगया। गोविंद्राय घर पर लीट आया और शादी की विधिवत सब तैयारी करने लगा। अहम के सब लोग और जाति वाले आश्चर्यमें पड़े थे परन्तु यह

पता किसी को नहीं था, कि शादी किस प्रकार होने वाली है। शादीके दिन सोनिंग राठोरके कई राजपूत बाहरसे मुलाकातियों के वेषमें आये और गोविंदराय के मकान पर ठहरे। सोनिंग राठोर भी वेप वदलकर आया हुआ था, समय पर सामलिया दूल्हा चत-कर-गोविंदराय के मकान पर व्याहने को आया। जह वह सीतर घुस-आया तव मनुष्यों ने किवाड़ वन्द कर दिये और राजपूतों ने सामलिया के साथ में आये हुये मनुष्यों को मार डाला। सोनिंग राठोर ने सामलिया का यात किया, वाहर हहा मच गया, भील लोग एकत्र होकर चढ़ आये परन्तु राजपूतों ने सवको मार हटाया और ईंडर सोनिंग राठोर के तावे में हो गया।

मोहासिकिके-परिणामसे सामितियाका राज और प्राण दोनों;
गये। एक-समयकी दृष्टिने कितना श्रमर्थ करती होगी। श्रमर्थ
प्रकट माल्स नहीं पढ़ता परन्तु संस्कार श्रमर्थ पड़ते हैं और
समय पाकर दुःसका भोग अवश्य कराते हैं, इसिलये मोह के
श्रावेशको पैदा करने वाले भावके सामने विरुद्ध भावना—
तिरस्कार वरावर करने को और गोविन्दका भजन करने
को, श्राचार्यजी का उपदेश है और कौरवोंका नाश रावणका नाश श्रादिक मोहावेश के इप्टान्त भी यह ही
स्वित करते हैं। मोहावेशसे बचनेका पूर्ण प्रयत्न श्रवश्य करना
चाहिये।

## गेयं गीता नाम सहस्र' । ध्येयं श्रीपति रूपमजस्रम् ॥ नेयं सज्जन निकटे चित्तं । देयं दीन जनाय च वित्तम् ॥१२॥ भ०

श्रर्थः—गीता श्रीर विष्णुसहस्रतामको गाना त्राहिये, विष्णु-का सदा ध्यान करना चाहिये, सज्जनके पास चित्तको ले जाना चाहिये श्रीर दीनजनों को दान देना चाहिये। गोविन्द का भजन कर।

गीता सहस नाम जिप गाओ । श्रीपतिका नित ध्यान लगाओ ॥ संत निकट चितको ले जाओ । दीनजनोंमें द्रव्य लुटाओ ॥ १२ ॥ भज०

विशेषता से होनेवाले जगत्के न्यवहार को देखकर खेद ही होता है। मनुष्यको प्राप्त हुये शरीर, इन्द्रिय और मनका सभा उपयोग होता हुआ वहुत कम देखनेमें आता है। प्रपंचके भावमें अन्धेरा छा रहा है, मनुष्य शरीर और इन्द्रियोंका सहुपयोग नहीं करते। जिनको इस वातका छुछ भी विचार है, उन पुरुषों के लिये आचार्यका उपदेश है। ऊपरके पदमें चार वातें वताई हैं:—गाना, ध्यान करना, चित्तको सज्जनके पास ले जाना और दान देना। दानरूप-कर्म विशेष करके स्थूल इन्द्रियों का है, गाना

श्रौर चित्तको सज्जन के पास ले जाना स्हम-कर्म है श्रौर ध्यान करना सबसे स्हम है। इस बताये भावके श्रनुसार कायिक, वाचिक श्रौर मानसिक सहुपयोगको सममना चाहिये।

कोई तो अनेक प्रकारके अलंकार-नायिकाओं के भेदकी कवि-तात्रोंको गाते हुये दिखाई देते हैं, कोई खियोंका वर्णन करते हुये देखनेमें आते हैं, कोई स्त्री पुरुपोंका विलास कथन करते हुये दीखते हैं, कोई वीमत्स शब्दोंका उचारण करते हुये, कोई विषय-भोगका न्याख्यान करते हुये, कोई विषयोद्दीपक छालांप करते हुये श्रीर कोई तो दूसरेको कष्ट पहुँचे, अनर्थ बढ़े ऐसी वाणीका वक-वाद करते हुये देखने में आते हैं। इसके सिवाय अनेक प्रकार से नाणीका दुरुपयोग करते हुचे दूसरे की निन्दा करने से वाणी को दूषित करते हैं, यह ठीक नहीं है। मनुष्यके समान अन्य पशुओं की वाणी नहीं है। जब ईश्वर ने मनुज्यों को युक्त बुद्धि दी है तो अपने अंतर्यामी परब्रह्म को पहिचानने के साधनों में वासीका **उपयोग करना ही वाखीका सद्धुपयोग है। जिनमें ईश्वरका भजन** पूजन ध्यान श्रोर ज्ञान है. ऐसी पुस्तकोंको पढ्ना चाहिये, उनको ही गाना चाहिये । ऐसे अन्य अनेक हैं परन्तु सूक्ष्मता से दिख-लानेके निमित्त श्रीमद्भगवद्गीता और विष्णुसहस्रनाम पढ़ने को कहा है। श्रीमद्भगवद्गीता सब शास्त्रों, वेदों और पुराणों काः सारांश रूप श्रीर सूरूम है, इतना छोटा श्रीर सर्वमान्य प्रन्थ श्रन्य नहीं है। इसी प्रकार विष्णुसहस्रनाम, जिसमें विष्णु के सहस्र नामोंका वर्णन है, प्रत्येक नामके अर्थमें सव तत्त्व रहस्य भरा

हुआ है, उसे गाना—पढ़ना चाहिये। ऐसा करने से अन्तःकरण की शुद्धि होती है। लौिकक विषय वाले अन्थ सुन्दर राग वाले हों, कंठसे मधुरताके साथ निकलते हों, कर्णको िय हों तो भी उनमें ईश्वर संबंधी कुछ भी उद्यार न होनेसे, ऐसे सुन्दर गायन का कुछ भी उपयोग नहीं है, उनसे तो वार्जित्र से निकलने वाला धुनातमक स्वर ही अच्छा है, क्योंिक उससे बंधन करने वाला शब्द तो सुननेमें नहीं आता।

श्रनादिकाल के श्रभ्यास से लोगोंका विशेष प्रेम विषयों की तरफ है। ऐसे लोगोंके बनाये हुये ऋोक श्रौर काव्य उस प्रेमकी ही वृद्धि करते हैं। संसार बंधनरूप है, यह बंधन किस प्रकार निवृत्त होता है, ऐसा कोई भाव उन श्लोकों में न होनेसे वे व्यर्थ ... हैं। विपयोंके गीतोंकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे तो विना गीत ही चौवीसों घंटे गाये ही जाते हैं, तब जो कुछ गाया जाय, वह प्रपंचकी निवृत्तिका हेतु होना चाहिये। शुभाचरण, चपासना अथवा झानके प्रन्थ पढ़ने चाहिये। उनके पढ़ने से संसार वंधनकी निवृत्ति होना संभव है। व्यवहार में बोले बिना रहा नहीं जाता, इसलिये जब बोलनेकी आवश्यकता हो, तब शुद्ध च्यवहारके लिये ही बोलना चाहिये, इससे विपरीत बोलना कष्ट-दायक है। अहंकार क्ल और कपट के आधीन होकर दुष्ट इच्छा सहित बोलना ठीक नहीं है। जिसमें क्राम्यपनेका अंश-हो, ऐसे बोलनेका भी कुछ उपयोग नहीं है, उससे कल्याया नहीं होता । हनूमानजीको जब मोतीकी माला दी गई तो उन्होंने एक २

दानेको दांतों से तोड़ फोड़कर फैंक दिया। जब ऐसा करने का कारण पूछा गया तो उत्तर मिला कि मैं राम नामको देखता हूँ दानों में कहीं भी राम नाम नहीं है, जिसमें राम, नाम नहीं, वह किस कामका ? सज्जनोंको वाणीके व्यापास्में इसी प्रकारको वुद्धि भारण करनी चाहिये। कल्याण करनेवाले अन्थों में भगवद्गीता मुख्य है क्योंकि उसमें सव रहस्यका निचोड़ है। इसको कंठ करना अथवा स्पष्ट उच्चारसा सिंहत उसका पाठ करना चाहिये श्रौर। पाठ भी अर्थ सममकर करना चाहिय । गीता, त्यागी श्रौर रांगी, गृहस्य श्रीर संन्यासी सबके लिये उपयोगी है। उसके प्रतिदिन के अभ्याससे जगत् और जगत्के विषयोंकी तरफ अरुचिं होती है। क्षेत्रफ कर्तन्य युद्धिसं अन्तःकरणकी शुद्धि होती है और अन्तःकरण शुद्ध होनेसे खरूपकी पहिचान होती है, युवावस्था श्रीर हुष्ट्र संगसे श्रांत हुचे मनुष्य इस वातको नहीं समभते श्रौर कभी समम जांय तो श्री श्राचरण नहीं करते । ब्रुसः माल्म हो तो भी श्रीप्रधिरूप इस कथनके प्रह्ण करनेवालेकी अन्तमें अवि-चल सुख-सांतिकी प्राप्ति होती है।

मनुष्य शरीरको प्राप्ति महान् युष्यका फल है, क्योंकि मनुष्य शरीरमें ही ईश्वरका ध्यान करनेकी प्रक्ति होती है। यदि:शक्तिः प्राप्त होने पर भी ईश्वरका ध्यान न किया जाय तो शक्ति व्यर्थ चली जाती है, इसलिये सज्जन पुरुषको उस शक्तिका यथार्थ उप-योग करना लाहिये। युनाषस्थामें लोग अवस्थाके अनुकूल पदार्थों, का ध्यान करते हैं और वृद्धाषस्थामें धनेक प्रकारकी चिन्ताओं- का ध्यान परवश हों कर करना पढ़ता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस श्रौर गन्ध ये पांच विषय शरीरको सुख देनेवाले हैं, ऐसा माना जाता है। इन विषयोंमें संसारके सव पदार्थ आ जाते हैं। उन्हीं पदार्थोंकी प्राप्ति, रक्षा, उन्हीं सम्बन्धी विचार श्रौर स्मरणरूप रात दिन उन्हींका ध्यान हुत्र्या करता है। परन्तु ईश्वर-की सर्वोत्तम कारीगरी रूप, श्रमूल्य होते हुये भी चणभंगुर देह किस निमित्त प्राप्त हुआ है और क्या करनेसे उस देहका मिलना सार्थक होगा, इसका विचार नहीं होता । जो इन्द्रियोंके सुखको ही सुख भानते हैं, उन्हें इतना भी विचार नहीं होता कि इम जिसे मुख मानते हैं, वह वस्तुतः सुख है भी या नहीं, जय सुख है तो चला क्यों जाता है,सुलके आगे पीछे और मध्यमें हु:ख क्यों रहता है। इसिलये यह वस्तुतः सुख नहीं है, सुखाभास-मिध्याभास है, करपना सिवाय कोई भी पदार्थ सुखरूप नहीं है, थोड़ी देरके लिये मान भी लिया जाय कि कुछ मुख है अवस्य,तो भी त्राता रहता है, चला भी जाता है, प्रयत्नसे त्राता है त्रौर प्रयत्न विना भी त्र्याता है, खभावसे ही त्र्याने जाने वाला है, ऐसेके साथ चित्त वृत्ति जोड़नेसे दुःख ही होता है । जो जिसका भोग है, प्रयत्न विना ही प्राप्त होता है, क्योंकि भोग पूर्वके प्रयत्न का फल है। इसलिये उसके निमित्तका प्रयत्न मिथ्या है, सच्चे सुखके लिये प्रयत्न करना चाहिये, सचा सुख प्रयत्न विना नहीं मिलता, परन्तु जिनका चित्त विषयभोगकी लालसामें डूवा हुआं है, ऐसे मूद मनुष्योंको अवकाश ही कहा है, जो सच्चे सुखके

लिये ध्यान श्रीर प्रयत्न करें। विषय सुक्ष तो पश्च श्रादि देहों में भी प्राप्त होता है तो उसके लिये प्रयत्न करके मनुष्य शरीरको खो देना पश्चपना ही है! पानी नीचेकी तरफ सहजमें चला जाता है;पानीका उपर चढ़ाना कठिन है,प्रयक्ष विना नहीं चढ़ता। इसी प्रकार विषय सुख नीचेकी तरफ है, उसमें चित्त वृत्ति स्वाभाविक चली जाती है, ईश्वरका ध्यान उचानमें श्रीर जगतके जालको छुड़ानेवाला है, पूर्वका श्रभ्यास न होनेसे उसके लिये श्रवद्य श्रयत्न करना पड़ता है। इसलिये लक्ष्मीपित-मायापितका ध्यान सब विषयोंको छोड कर करना चाहिये। जो जगत्के ऐश्वयं-स्वप लक्ष्मीकी चाहना करता है,चाहे प्राप्त हो चाहे न हो, उसीका गुलाम बना रहता है, वह लक्ष्मीपितसे दूर ही रहता है।

जगत्में जितनी शोभा है, जितनी कांति है, जितना ऐश्वर्य है, वह सब जिसकी सत्तासे स्फुरित होता है, वह लक्ष्मीपित है, लक्ष्मी लक्ष्मीपितसे भिन्न नहीं है। जब तुम लक्ष्मीको चाहोगे तो पित रहित लक्ष्मी कैसे प्राप्त होगी ? इसीलिये लक्ष्मी चाहने वालों-को अनेक कष्ट होते हैं और जब तुम लक्ष्मीपितको ही चाहोगे तो लक्ष्मीकी परवा न करने पर भी भाग्यवश लक्ष्मी अवश्य प्राप्त होगी, कक नहीं सक्ती,लक्ष्मीपित रहित लक्ष्मी निर्जीव है। लक्ष्मी-पितकी प्राप्तिसे तुमको लक्ष्मोको परवा नहीं रहेगो और यदि वह चसी समय तुम्हारे चरण प्रचालन करनेको आजाय तो आश्चर्य नहीं है। यदि तुम, पूछो कि लक्ष्मीपित कहां रहता है तो उसका उचर सुनो, वह तुमसे दूर नहीं है,वह सबका अन्तरात्मा होक्द्र प्रत्येक के

अन्तः करणमें विराजमात है। उसके खह्तपका अवण, मनन श्रौर निद्ध्यासन करके उसको जानना चाहिये, उसीका पूर्ण निश्चय करना चाहिये, ध्यान भी उसीके निमित्त किया जाता है। चदि निर्गुण निराकारका ध्यान करनेकी योग्यतान हो तो साकार-का ध्यान करना चाहिये श्रौर ध्यान करते हुये प्रपंचके ध्यानको छोड़ना चाहिये।विषय श्रादि प्रपंचकाध्यान करना तो श्रंत:करण रूप सुवर्णपात्रमें मलमूत्रके भरनेके समान है, ऐसा करना उचित नहीं है, श्रंव:करण्से ही विशेष चैतन्यता है। निर्मलवाके कारण अंतःकरणको स्फटिक मणिकी उपमा दी जाती है। निर्मल अंत:-करणमें निर्मल ईश्वरका घ्यान ही शोभता है,निरन्तर ध्यान करने-से जन्म-मरणका कष्ट भोगना नहीं पड़ता, घ्यान करने योग्य तत्त्वका नाम घ्येय है। परब्रह्मके सिवाय अन्य कोई ध्यान कंरने योग्य ध्येय नहीं है। परव्रह्मके सिवाय अन्यका ध्यान ध्यान नहीं हैं श्रौर परवद्यमें रहा हुत्रा प्रापंचिक ध्येय ध्येय नहीं है, अन्यके च्यानका परिश्रम व्यर्थ है, इतना ही नहीं, अनेक प्रकारके कप्टोंके समूह को खींच ले आने वाला है, जिसका सद्भाग्य होता है, उसे छोटेपनेस ही ईश्वरका ध्यान होता है।

हिरएयकशिपु नामका एक महा व्लवान दैत्य विख्यात राजा था, उसके चार पुत्र थे, उनमें सबसे छोटेका नाम प्रह्लाद था, प्रह् लाद वाल्यावस्थासे ही विष्णुका परम भक्त था, उसे रात दिन विष्णुका ध्यान रहता था, पिताने उसे विद्याभ्यास करनेको गुरुके पास भेजा। पिताकी श्राज्ञासे कुछ दिन तक प्रहलाद विद्याभ्यास करने जाता रहा, एक दिन पिताने कहा पुत्र, तू क्या पढ़ा हैं. ? जो तुमे श्रच्छा लगता हो, सो मेरे सामने कह । प्रहलाद बोला, हे पिताजी ! यह घर अंथे कुएंके समान है, मरु जलको जैसे हरिए सबा मान कर कब्ट पाता है ऐसे ही मिध्या जगत्को सत्य मान कर उद्वेगवाले श्रज्ञानी सनुष्य अन्ये कृपमें पड़ते हैं, ऋंधे कृपस्प घरकी आसिक छोड़कर भगवान्का आश्रय करना ही उत्तम है, ममें इसी पर प्रेम है। हिरएयकशिषु पुत्र प्रेमर्से हास्य कर बोला "पुत्र ! यह तेरा कहना ठीक नहीं है !" फिर गुरुको युला कर कहा "प्रहादको कोई विष्णु भक्ति का उपदेश देता है, ऐसा माल्म होता है, कोई उसे ऐसा उपदेश देने न पाने, आप इस वातका . प्रवन्ध करें।" गुरुने प्रहादको एकांतमें बुला कर कहा 'हे वस्स ! में तुक्ते मारूंगा नहीं, सच वोल, विष्णु भक्ति रूप विपरीत बुद्धि तुमें किस लड़केसे प्राप्त हुई हैं ?" प्रह्लादने कहा "गुरुजी ! मुक्ते किसी लड़केसे प्राप्त नहीं हुई है,जिसकी मायासे हमारा और दूसरे पुरुषोंका में और मेरा ऐसा मिथ्याभाव हुआ है, उस विष्णु भगवान्को मैं नमस्कार करता हूँ, जिसकी माया ब्रह्मादि महात्मात्र्यों-को भी मोहको प्राप्त कराती है, उस विष्णु भगवान्ने ही मेरी बुद्धि इस प्रकारकी कर दी है।" प्रह्लादके ऐसे वचन सुन कर गुरु कोपायमान हो कर तिरस्कार करता हुआ बोला "वालको, वत लाखों,दुष्ट वृद्धि प्रम्लादको सार मारनेके सिवाय दूसरा उपाय नहीं है, वह मेरे कहे अनुसार नहीं वर्तता। कुशिष्यको पढ़ानेसे यश कहांसे प्राप्त हो ? यह अपकीर्तिकरानेवाला है ! चन्द्न वनमें

बयूलके समान दैत्य कुलमें यह ( प्रह्लाद ) उत्पन्न हुआ कुपुत्र है।"

इस प्रकार तिरस्कार करके गुरुने प्रहादको भय दिखलाया परन्तु उसने कुछ भी न सुना, नह तो परमात्मामें ही लीन रहा ! फिर गुरुने फ़ुसलाते हुये प्रह्लादको धर्म, अर्थ श्रौर कामरूप त्रिवर्ग का उपदेश देना आरंभ किया। कुछ काल तक ऐसा ही करता रहा श्रीर एक दिन श्रच्छे २ वस्त्र पहिना कर गुरु उसे हिरएयकशिपु के पास ले गया। प्रहलाद्ने पिता को साष्टांग दंडवत् किया। पिताने पुत्र को गोद में ले कर पुचकार कर कहा "है प्रिय पुत्र, जा कुछ तूने पढ़ा है। श्रौर जे। तुमे याद हो, सी वोल ।" प्रह्लाद बोला "विष्णु-चरित्रका श्रवण, कीर्तन, स्मरण, विष्णु-चरणकी सेवा, पूजा, वंदन, दास-भाव, सखा-भाव और आत्म-निवेदन इस प्रकार मनुष्योंको विष्णुकी नवधाभक्तिकरनी चाहिये श्रीर जा साचात् विच्णुको अर्पण हाता है, उसको मैं उत्तम अध्ययन मानता 🙎 ।" इस प्रकार विष्णुकी भक्ति युक्त वचनोंको सुन कर दैत्यराज कोपायमान हो गया- श्रांखें लाल हो गईं, होठ फड़कने लगे, चिहा कर गुरुसे कहंने लगा "हे नीच ब्राह्मण ! क्या तूने मेरे शत्रु विष्णुका त्राश्रय करके मेरे पुत्रको ष्ययोग्य ऐसी विष्णुकी मक्ति सिखाई है ?" दैत्यराजके ऐसे वचन सुनकर अध्यापक थर थर कांपने लगा, श्रौर बोला 'हे राजन ! तुम्हारा पुत्र जा बोलता. है, वह मेरापढ़ाया हुआ नहीं है, ऐसे ही अन्य किसीका पढ़ाया हुआ भी नहीं है, स्ताभाविक ही इसकी ऐसी बुद्धि है। मुक्त पर कोष

न कीजिये।" तब हिर्एयकशिपुने प्रह्लादकी तरफ देख कर कहा, . "हे दुष्ट, यह तूने किसमे पढ़ा है ?" प्रह्लाद बोला "हे पिताजी, भगवत् की कृपासे विष्णु भगवान्में त्रीति होती है, श्रथवा सत्संग-में होती है, अपने आप या दूसरे किसीसे नहीं होती।" ऐसा सुनठे ही दैत्य राजाने पुत्रको गोदमें से फेंक दिया, श्रीर क्रोधित हा कर नौकरोंसे कहा "इस दुष्टको जल्दोंसे मार डालो, विलम्ब मत करो।" सेवक विचारने लगे "यह राजकुँवर है, हमसे कैसे भारा जाय ?" एक दैत्य वोला ''महाराज ! यह ख्रापका पुत्र है, हम उसे कैसे मारे ' ?" हिरस्यकशिषु वोला "पुत्र भले हे।, श्रपनी श्रंगुलीमें जब सर्प काट खाता है तो श्रंगुलीको काट देना ही श्रच्छा होता है, नहीं तो विष सारे शरीरमें फैल जाता है, मैं श्राज्ञा करता हूं, कुछ भी विचार किये विना किसी भी उपायसे तुम इस दुष्टको को मार डालो।" ऐसा सुन कर दुष्ट राज्ञस त्रिसूल आदि हथियार लेकर ''छेदो, भेदो, मारो, ताड़ों'' इस प्रकार चिहाते हुये. प्रह्लादकी तरफ दौड़े। प्रह्लाद किंचित् भी चलायमान न हुन्ना, पर-मात्मामें निश्चल मन लगाये हुये निर्विकार और निर्भय वैठा रहा। दैत्योंने बहुतसे प्रदार किये; परन्तु प्रहलादको उनसे कुछ भी दुःख न हुआ ! जब प्रहार निष्फल हो गये तव, विषधर सपौँसे कटवाया गया, उनसे भी कुछ कार्य सिद्ध न हुआ ! तव मारण आदि प्रयोग किये गये, उनसे भी कुछ न हुआ ! पश्चात् हिरएयकशिपुने अनेक कष्ट दिये, परन्तु प्रह्लाद परम तत्त्वके अनुसंधानसे किंचित भी न डिगा ! ध्यान इसी प्रकारका होता है । यथार्थ ध्यान यह ही है

श्रंतमें विष्णु भगवान्ने नरसिंह रूपसे प्रगट है। कर हिरएयकशिषु का वच किया।

यदि चित्तको ले जाना हो तो कहां ले जाय ? इसके उत्तरमें कहा है कि सज्जन पुरुपोंके निकट चित्तको ले जाना चाहिये । चित्त अत्यन्त चंचल है, चित्तकी चंचलताके कारण चित्तको किसीकी उपमा नहीं दे सके। चंचलतासे ही चित्त अनादिकाल से चंघनको प्राप्त होता श्राया है। तोता जैसे अपनी जिह्ना-सधुर उषारएके कारए वंधनको प्राप्त होता है, ऐसे ही चित्त अपनी चंचलतासे वंधनको प्राप्त होता है। एक च्राणमें हजारों प्रकारके भिन्न भिन्न विचार कर डालता है। स्वर्ग मृत्यु त्राथवा पाताल लोकको इस शरीरमें रह कर देखा नहीं है तो भी सुनी हुई बातसे त्रण्से भी न्यूनकालमें सब स्थानों पर घूम आता है। मन को यूरुप, अफिका, अमेरिका आदिमें जाने-आनेमें देरी नहीं लगती और स्तप्रमें तो थोड़ी देरमें ही अतेक जन्मोंके सुख दु:खका भाग भाग कर जामतावस्थामें श्रा जाता है। जिस प्रकार मनमें चंचलता है, इसी प्रकार अधिरता भी है। किसी विषयमें स्थिर न रह कर भटकता ही रहता है। दीपककी ज्योति जैसे विना हिले नहीं रहती ऐसे ही मन चंचलता विना नहीं रहता। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध इन पांच विषयोंमें ही चित्त मटका करता है, क्योंकि वे उसे प्रिय लंगते हैं, परन्तु श्चिर है। कर वहां भी नहीं टिकता ! वास्त-विक विचारसे देखा जाय तो पदार्थोंमें सुख है नहीं । जैसे कुत्ता हुई। चवा कर अपने ही सुखका रक्त चाट कर हुईोमें सुख मानता

है ऐसे ही मन अंतःकरणके धर्म पदार्थीमें मान कर सुखी होता है । श्राहा ! मायाकी कैसी सहिमा है ! जी पदार्थ-विषय महा दुःख देनेवाले हैं श्रीर उपाधिरूप हैं, उनमें सुख मान कर चित्त लगाया जाता है; परन्तु जिस करके चित्तमें चैतन्यता है, जिस करके सुखादिक धर्मोंकी प्रतीति होती है, उसमें चित्तको नहीं लगाते । इंसी कारण अन्तर्यामी जनम-मरणके वंदीखानेमें पड़ कर आधि, ज्याधि और उपाधिका दग्ड भुगतता है, इसलिये शाप्त हुई बुद्धिका सदुपयोग करके दुःख से छूटने के निमित्त सज्जनोंके पास चित्तको ले जाना चाहिये, क्योंकि सज्जनोंका समागम सव बंधनोको काटकर न्यवहार श्रौर परमार्थ दं।नों सुधारता है। कल्प-मृत्त जिस प्रकार सब मनोरथोंको पूर्ण करता है, इसी प्रकार सज्जनों-का समागम भी सब मनोरथोंको पूर्ण करने वाला है। सजनों में चित्तका लगाना दो प्रकारसे होता है। एक तो निकटमें रह कर श्रीर दूसरे दूर रह कर। जैसा संग होता है, वैसा रंग चढ़ता, है यह नियम है। सज्जनोंके संगसे सज्जनता त्र्याती है, सत्पुरुपोंका उपदेश श्रवण करनेसे ऋथवा उनकी सेवा शुश्रुपा करनेसे भी चित्त-का सन्वन्ध संत और संतके विषयसे होता है । जब सज़न पास न हो, तब भी उनका ध्यान करने, उनकी वातोंका बारम्बार विचार करने श्रौर उपदेशको धारण करनेसे भी सङ्जनके साथ चित्तका संग होता है। ऐसे प्रत्यच और अप्रत्यच दोनों रूपस सजनोंसे चित्रका मिलान होता है, परंतु ऐसे सज्जन लोकमें कोई एकाथ ही होते हैं, जिसका शुभावरण, निष्ठा और विचार उपदेशरूप है। ।

जगत् में दो प्रकारकी दीनता है, एक पारमार्थिक श्रीर दूसरी न्यवहारिक, जैसे जीवनमुक्त महात्मा सिवाय पारमार्थिक में सब दीन हैं, ऐसे ही न्यवहारिक दीनतामें उस महात्मा को छोड़ कर सत्र दोन हैं। श्रीमान् हो, कीर्तिमान हो, शारीरिक और मानसिक यंतवाला हो, सब कुछ हो तो भी यदि श्रज्ञानी है तो वह व्यव-हारिक श्रौर पारमार्थिक दोनों ही में दीन है, ऊपरके पादमें दोनों प्रकार की दीनता को सममता चाहिये, जिस प्रकार की जिसकी द्योनता हो, उस प्रकार की एसकी दीनता जिससे निवृत्त हो, उसके लिये वह वित्त है। इस प्रकार सब ही मनुष्य श्रीर प्राणी दोन हैं, उनमें बहुत से ती ऐसे हैं कि जो दीन होने पर भी अप-ने को दीन नहीं मानते। दीनता गरीवी को कहते हैं; दीनहो श्रीर श्रपने को दीन समर्फ, यह श्रुभ लत्त्रण है। इससे दीनता निवृत्त करनेके उपायमें प्रवृत्त होता है। आस-लाभमें दोनता श्रवस्य उपयोगी है, गरीवीमें ईरवर का सारण होना विशेष संभव है तो भी जगत् में देखते हैं तो ऐसा नहीं दीखता, दुखी चित्त दुांख के विषयोंका विस्मरण ही नहीं करता, दुःखसे अन्धे हुये चित्त को ईश्वर भजन सूमता ही नहीं। जिसको यथार्थ दुःख सूम जाय और वह सब्बे प्रयत्नमें लगे तो उसका अवस्य हित होंता है, स्यू ल और सूहम जितना जो कुछ जगत्में देनेको है, जिसके विना जो दीन हो उसको वह देना वित्तकहा जाता है. ऐसे दीन लीगोंको अपने सामर्थ्य और अधिकारके अनुसार जो देना है, वह दीनोंको दान देना कहलाता है, धन एक अकारका नहीं, पशु,

लक्ष्मी, धान्य, पृथ्वी, पुत्री, मित्रता त्र्यादि सव ही धन गिने जाते हैं, सारांश यह है कि छापने पास जिस प्रकार का धन हो, उसको उसके अधिकारी को देना चाहिये, मूखेको अन्न, प्यासेको पानी, तप्तको शीतलता, शीतवालेको वस्त्र ध्यौर शरीर से श्रथवा मनस जिसको जो आश्रय चाहिये वह देना दान है। इनमें भी द्रव्यकी विशेषता है क्योंकि द्रव्य करके सव वस्तुयें प्राप्त हो सकी हैं, शरीरधारी मनुष्यके कर्तव्यको न सममने वाले पामर मनुष्य यदि किसी को दीन देखें तो समृद्धिवान होने पर भी उसे कुछ नहीं देते, उलटे दु:ख देनेमें ही तत्पर होते हैं। निंदा करना, हास करना, चोरी करना, मारना और सव वातोंमें दोष दृष्टि करना इत्यादि ही करते हैं, इस प्रकार धनके वदले कष्ट ही देते हैं, धनके मद में छके हुये यहां चाहे जितने उन्मत्त हों, परन्तु वह जन्मत्तता ईश्वरके पासतो उनको सजाका पात्रही वनावेगी यदि. दीन श्रपात्र मालूम हो तो भी उसे कष्ट देना उचित नहीं. है, दान देना उचित न सममे तो उदासीन रहे।

'जैसा वोता है वैसा ही काटता है' यह जगत् प्रसिद्ध न्याय है।' दोनरूप चेत्र में उत्तम, भावयुक्त उत्तम वीज वोने से उत्तम ही फल होता है। किसी प्रकार की समृद्धि से युक्त हो कर उसकी दोनता वालेको यदिपात्र हो तो उसे अवश्य देना चाहिये। क्योंकि वह समृद्धि रहनवाली नहीं है, जितनी उसमेंसे बोई जायगी उतनीं ही बच रहेगी, नहीं तो नाश तो अवश्य ही होगी, ऐसी परोपकार दृष्टिसे उदार होना चाहिये। न देने से जितना घटता है। उतना देनेसे नहीं घटता। सयस विशेष दान ब्रह्म-विद्याका है, यदि श्रिधिकारों पुरुषको ब्रह्म-विद्याका दान दिया जाय तो श्रखंड काल तकके लिये उसकी दीनता निष्टृत्ति हो जाती है। श्रम्य दानसे थोड़े समयके लिये ही कष्टकी निष्टृत्ति होती है श्रीर ब्रह्म-विद्याके दानसे हमेशाके लिये कष्ट निष्टृत्ति हो जाती है श्रीर परमानन्द प्राप्त होता है, जिसके पास श्रात्म तत्त्वरूप समृद्धि हो उसे तो अवश्य छटाना चाहिये। ऐसा करनेसे दान देने वालेका निश्चय पका होता है श्रीर लेनेवाले परम कल्याण के भागी होते हैं, उपरके पद्यका समय अर्थ यह है कि रसकी लोख्य श्रीर दुष्ट शब्द वोलनेचाली जिह्ना से ईश्वरका गुग्ण गाना, सबके श्रन्तर्यामी परमात्माका श्रपने श्रिष्ठा संग करना श्रीर दीनजनोंको दान देना, इन चारों वातों के करनेस ज्यवहार श्रीर परमार्थ दोनों सुधरते हैं, इसलिए उनका श्रवश्य श्राचरण करना चाहिये।

भगवद्गीता किंचिदधीता । गंगाजल लव किंग्यका पीता ॥ ये ना कारि मुरारे रर्चा । तस्य यमः किं कुरुते चर्चीम् ॥१३॥ भ०

श्रर्थ:—जिसने भगवद्गीता का थोड़ासा मी पाठ किया, जिसने थोड़ेसे भी गंगा जलका पान किया श्रीर जिसने मुरारि

प्रभुकी पूजा की, क्या यमराज उसकी चर्चा करता है ? नहीं करता। इसलिये गोविन्दका भजन कर।

गीताका कुछ पाठ किया है।

थोड़ा गंगा नीर पिया है।

जिसने करी मुरारी अर्चा।

क्या यम उसकी करता चर्चा। १३॥ भज०

भगवद्गीवाको विचार-पूर्वक पढ़नेसे तत्त्व-बोध होता ह, ब्रह्मलोककी प्राप्ति अथवा ब्रह्म निर्वाणका फल होता है। भगनद्-गीता ज्ञानको उत्पन्न करनेवाली है। गंगाजल निर्मल होता है, निर्मलका पान करनेसे पाप निवृत्ति-पूर्वक निर्मलता होती है, निर्मलताको उत्पन्न करनेवाली उपासना कहीं जातीं है, गुर नामके दैत्यको मारनेवाले ऐसे जो मुरारि भगवान हैं, उनका पूजन करना शुभ-कर्मरूप है। इस प्रकार जो ज्ञानी हैं, उपासक हैं श्रथवा ईथरका भजन पूजन करने वाले हैं, ये तीनों ही श्रेष्ठ होनेसे यमराजकी चर्चा करनेके विषय नहीं हैं, क्योंकि यमराजका द्रांड अधर्मियोंको होता है, धर्मियोंको श्रेष्ठ स्थानकी प्राप्ति होती है, ज्ञानी यमराजके अधिकार से वाहर है, उपासक इष्टकी सहायता होनेसे और ग्रुभ ध्यानवाला होनेसे यमराजके दण्डका भागी नहीं. होता और जिसने भगनान्का पूजन किया है, उसके यहां यस-दूतोंकी दाल नहीं गलती। जो ऊपरकी वीनों प्रकारकी श्रेष्टता से रहित है, उसे ही यमदून सताते हैं। यमका हर सबको है, परन्तुः

उपर वताये हुये तीनोंमेंसे किसीको यमका भय नहीं होता। तो यमके द्राहका अधिकारी होता है, उस पर ही यमराज का विचार चलता है। मृत्युका भय सबको होता है, उस भय से निवृत्त करनेके लिये आचार्यजी तीनों प्रकारसे अथवा अधिकारके अनुसार एक दो किसी प्रकार से भी गोविन्दका भजन करनेको कहते हैं।

गीतायें अनेक प्रकारकी और अनेक नाम की हैं। उनमें वहुत सी प्रसिद्ध भी हैं। जैसे:-अर्जुनगीता, दत्तगीता, शिवगीता, सामगीता, पांडवगीता, नारदगीता, अष्टावकगीता, पिंगलगीता, श्रवपूर्वगीता, हंसगीता, संन्यासगीता, शंपाकृगीता, मंकिगीता, चौध्यगीता, विचल्युगीता, हारितगीता, धृत्रगीता, पारासरगीता, बाह्यणगीता, ईइवरगीता, उत्तरगीता, क्रिपलगीता, देवीगीता, त्रह्मगीता, भिद्धकगीता, यमगीता, व्यासगीता, सूतगीता और सूर्यगीता आदिक अनेक गीतायें हैं परन्तु श्रीमद्भगवद्गीता के गंभीरार्थ ज्ञान और कर्म के यथार्थ रहस्यके सामने किसीकी भी श्रेष्ठता नहीं है। वहुतसी गीताओं में भगवद्गीताका ही कुछ न कुळ आशय लिया गर्या है। सब गीताओं में भगवद्गीताकी विशेष प्रतिष्ठा है श्रीर वह उपदेशके लिये सरल भी है। भगवद्गीताकी महत्ता इतनी है कि विद्वान् उसे ईश्वर खरूप ही मानते हैं, सब वेटोंका सारांश रूप वेद प्रत्य ही सममते हैं। छोटा बालक मी भगवद्गीताके जामसे अनजान नहीं है किसी भाविक द्विजंके घरमें गीताका पुस्तक न हो, ऐसा संभव नहीं है। जैसे नित्य-१३

'स्नान, संध्या श्रादि कर्म करनेमें श्राते हैं, ऐसे ही गोताका पाठ भी नित्य किया जाता है। संसार समुद्रमेंसे उद्घार करने वाले · उपायोंमें गीताका पाठ मुख्य समका जाता है। विद्वान् पुरुप पढ़ने श्रौर समभने योग्य पुस्तकोंमें गीता को सर्वोत्तम मानते हैं, किसी भी विषयमें भगवद्गीताका वाज्य आजाय तो-वह विषय । श्रौद्तायुक्त समभा जाता है। गीताका प्रमाण अचल प्रमाण माना जाता है। इस गम्भीरार्थ वाली पुस्तकके संस्कृत भाषा में यानेक भाष्य और टिप्पिश्यां हुई हैं। जैसे:—श्रीधरी, मधुसूदनी, रांकरानंदी, सुवोधिनी, नीलकंठी, मावप्रकाश इत्यादि हैं। इसके सिवाय हिन्दी, गुजराती, मराठी, ऋंगरेजी, जर्मन आदि अनेक भाषाओं में उसका उलथा हुआ है और दिन पर दिन अनेक उलथा, विवेचन और टीका होते चले जाते हैं। भगवद्गीताके रहस्मकी विद्वान् श्रनेक प्रकारसे प्रगट कर रहे हैं, यह इस मन्थकी प्रौढ़ता है। गीताके एक एक पद श्लोक सूत्र के समान हैं थोड़े शब्दोंमें विशेष विस्तारवाला अर्थ है, विद्वान् जितना विस्तार करना चाहें विवतना कर सक्ते हैं इसलिये गीताकी जितनी स्वृति की अपय चतनी चोड़ी है, गीता की महत्ता दशीता हुआ गीतामाहात्म्य कहता है कि जो साजात् श्रीकृष्णके मुखसे निकले हुये श्रीमद्भगनद्गीता इ हा अभ्यास करता है, उसे अन्य शासके संग्रह करनेसे क्या प्रयो-ज न है ? एक तरफ सब शास्त्र और दूसरी तरफ अकेली श्रीमद्-भा वद्गीता रक्खी जाय तो गीता वजनवार निकलेगी। सारांश यह हैं कि सब शास्त्रों का सार्राशरूप गीता है। उपनिषदोंसे भी गीताको

न्यून नहीं सममते; श्रीर भी कहा है कि सब उपनिषद्ं गी हैं, उनके दूधको दुहनेवाले श्रीकृष्ण भगवान् हैं, बुद्धिमान श्रर्जुन वलड़ा है और गीता अमृत रूप उत्तम दूध है, मतलब यह है कि सव उपनिपदोंका साररूप अमृत खेंचकर श्रीभगवान्ने श्रर्जुनको पिलाया है। ऐसी श्रीमद्भगवद्गीताका सम्पूर्ण तो क्या थोड़ासा पाठ भी किया जाय तो यसराज का द्वार देखना नहीं पड़ता। साचात् वेद भगवान्के ही वचन हैं, ऐसी श्रद्धा रखनी चाहिये। गीताके एक एक पद और इलोकमें संपूर्ण ज्ञान रहस्य भरा हुआ है, निश्चयता से किसी एक श्लोक अथवा पादको घारण किया जाय तो ज्ञानी होनेमें संदेह नहीं है, पढ़नेका यह मतलव नहीं है कि विना सममें, विना चित्त लगाये पाठ करे, समभ कर पाठ करना चाहिये। हृद्यमें गीताका भाव ठहरे, अन्तः करण की वृत्तियां गीताके वोघके ऋनुकूल होती चली जांय, ऐसा करनेवालेको ही सम्पूर्ण फल-झान होता है श्रीर इस प्रकार न करने वाले करें पाठका फल तो होतां ही है, परन्तु थोड़ा होता है। गीताका पाठः एक शुभ कर्म है, अन्तः करणको शुद्ध करनेवाला है, इसलिये निष्फल नहीं जाता। गीता में ही कहा है कि है तात्! कस्याण करने वाला पुरुष कभी दुर्गतिको प्राप्त नहीं होता । गीता पढ़के बाले की स्थितिके लिये कहा है कि दुःखके समयमें जिसका मन उद्विगन रहित होता है, और सुखोंमें जो इच्छा रहित होता है, राग, भय ्त्रीर क्रोध जिसमेंसे चला जाता है, ऐसा मनन, करनेवाला स्थिर बुद्धिवाला कहा जाता है। ऋहाहा! कितनी उच स्थिति का

ं चपदेश है। गीवा में ज्ञानकी मुख्यता होते हुये भी अधिकारीके लिये भक्ति, कर्म, योग, यज्ञ, ईश्वर प्रेम आदिका भी विवेचन है। ईश्वर मार्गमें चलने वालेकी जैसी रुचिहै रुचिके अनुसार थोड़ेमें ही सव-सामग्री गीवामें मिल जाती है। गीवा अमृत खरूपिनी है। जैसे अमृतका थोड़ा पान भी अमर कर देता है, इसी प्रकार गीवा भी अमरपने को प्राप्त कराती है। गीवाके विषय में एक कविने कहा है:—

दोहा—जोगी ताको जानिये जो गीता को जान।
जोगी ताहि न जानिये जो गीताहि न जान।। १।।
गीता वाहर से पढ़े भीतर त्यागी होय।
गीता वाहर ही सुने भीतर रागी होय॥२॥
गी का वाणी अर्थ है ता तारण करनार।
शब्दावीतिह जानिये गीता का पढ़नार॥३॥
गीता ज्ञानमयी महा सब शास्त्रनको सार।
गीता जान लई जहां सभी शास्त्र निस्सार॥४॥
गीता त्यागी हृदय से सो यम भीता होय।
गीता रागी हृदय से सो यम जीता होय॥४॥

प्राचीन समयमें कुन्दनपुर शहर के पास गंगा किनारे पर त्यागाश्रम नामको एक आश्रम था। वह जंगल में आया हुआ था, वहां विशेष करके त्यागी लोग ही रहते थे उससे थोड़ी दूरपर ऋषिआश्रम था। वहां ऋषि लोग रहते थे और गंगा किनारे की तरफ कई तपस्ती तप करते थे। त्यागाश्रम में त्याग सहित ज्ञानो-

पदेश हुआ करता था। ऋषि लोग यज्ञादि कियायें किया करते थे श्रौर तपस्तो तप, उपासनामें लगे रहते थे; ब्रह्मा, विष्णु श्रौर महेशकी पुरियोंके समान थोड़ी थोड़ी दूर पर ये तीनों स्थान थे। तीनों ही स्थान रमाणीक थे। पास ही बड़ा शहर कुन्दनपुर था। वहांका राजा श्रीर प्रजा धार्मिक थे। उनसे तीनों श्राश्रमोंका भली प्रकार निर्वाह होता था, तीनों आश्रमोंमेंसे किसीको शहरमें जाना नहीं पड़ता था। जिस जिस वस्तुकी आवश्यकता होती थी शहर के भाविक लोग प्रेम सहित पहुँचा दिया करते थे, कई भाविक अतिदिन दर्शन करने खाया करते थे श्रौर संक्रांति खादि शुभ पर्वो के ऊपर वहांका स्थान शहर वालोंसे भर जाया करता था; मेला जुड़ जाता था। तीनों च्याश्रम वाले श्रपने स्थान चौर अधिकारके-अनुसार-बेष्टामें प्रवर्त रहते थे, तपिखयोंके स्थानमें शांतिका साम्राज्य था, ऋषियोंके आश्रममें वेदकी ध्वति हुआ करती थी और यज्ञकी सुगन्धि फ़ैली रहती थी और त्यागियोंके स्थानमें महा वाक्योंका श्रवण, मनन श्रीर निद्ध्यासन हुआ रताथा। वहां कई ब्रह्मनिष्ठ महात्मा विराजते थे। उनकी संनिधिक से-सतोगुणका प्रभाव अदृता-जाता था। इस स्थान पर रागी और त्यागी बारम्बार आते जाते रहते थे । आने वालोंमें एक -पुरुष कुळः विलक्षण प्रकृतिका था । ब्रह्मानन्द नामके ब्रह्मनिष्ठ सन्तकी चसके ऊपर विशेष कृपादृष्टि थी, धनी, अतिष्ठित और श्रोहदेदार बहुत प्रकारके मनुष्य त्राते-थे परन्तु एक सामान्य मनुष्यके ऊपर कृपा और स्वाभाविक प्रेम होनेका कारण स्वयं ब्रह्मानन्द् भी नहीं

जानते थे । वह मनुष्य चत्रिय कुलमें उत्पन्न हुन्ना था, गरीव था श्रौर श्राजीविकाके लिये उसने एक जिसींदारकी नोकरी कर ली थी। उसके घरमें उसकी स्त्री, एक पुत्र ख्रौर एक पुत्री तीन प्राणी थे। गरीवाईसे वह अपनी गुजर करता था **ध्रौर** सन्तुष्ट रहता था, उसकी स्त्री भी सन्तोपवाली थी श्रीर पुत्र पुत्रीमें भी माता पिताके सन्तोपका प्रभाव पड़ा था। ऐसा होनेसे गरीव हाने पर भी यह छुटुम्ब सुखी था। जिमीदारकी नोकरीसे जब जब उसे अवकाश मिलता था तन तन वह त्यागाश्रम आदि श्राष्ट्रमोंमें जाया करता था।वहां जा कर प्रणाम करके बैठ जाया करता था, कुछ बोलता चालता न था। क्रियाश्रोंको देखता श्रौर. जा सुननेको होता उसे सुना करता था। उसका चित्त हमेशा प्रसन्न रहता था, यथाविधि सव प्रकारके व्यवहार करता हुआ भी वह व्यवहारिक मनुष्योंके अधिक संसर्गमें नहीं आता था श्रौर ज्यवहारमें भी थोड़ा वोलता था । सारांश यह है कि वह श्रपने मार्गमें ही चलनेवाला सीधा सादा मनुष्य था । ब्रह्मानन्दके पास भी वह स्त्राया करता था। ब्रह्मानन्द उससे विशेष परिचित होनेके लिये चाहते थे कि वह कुछ बोले परन्तु वह बोलता न था। एक दिन ब्रह्मानन्दने ही कहा "हे भाविक ! मैं तेरा विशेष परिचय चाहता हूं, तेरे मुखकी प्रसन्नता, तेरी सभ्यता ऋौर तेरा वस्त्रादिकका पहिनना मुक्ते वित्तत्त्तरा मालूम होता है !" मनुष्य बोला "महात्माजी ! मुमसें विलचएता कुछ नहीं है, मैं एक गरीब राजपुत्र हूं, मेरा नाम पथिकचन्द है, एक छोटीसी

0

नोकरी करके श्रपना गुजारा करता हूँ !" ब्रह्मानन्द बोले "नहीं ! नहीं ! तेरा चेहरा नहीं कहता कि तु गरीव है, गृहस्थियोंमें तेरी गरीवी भले विख्यात हो परन्तु मेरी दृष्टिसे तू गरीव नहीं है, श्रीमान् है ! झानकी प्रभा तेरे मस्तक पर विराजमान है । तेरा च्यवहार कैसा ही हो,वह मुक्ते पूछना नहीं है,तूने कीन २ शास्त्र पढ़ें हैं ? तेरा निश्चय क्या है ? कीनसे पदार्थकी प्राप्तिसे तुमे इसं प्रकारकी अखंडित प्रसन्तता है ? मैं देखता हूं कि रागद्वेप वाले : पदार्थी में भी तेरा चित्त विकारको नहीं प्राप्त होता । तू मुर्ख हो, एसा भी नहीं है, तुममें मुमसे भी फुछ विशेषता दीखती है! मैं दुनियाके डरसे भागा हुआ हूं, रगीन चल्ल धारण करके, एकांतमें रह कर शास्त्रके उपदेश चौर अपने अनुभवसे ब्रह्मनिष्ट हुआ हूं तो भी मेरी चित्तवृत्ति तेरे समान विकार रहित नहीं हैं ! में पृछता हूं, तू क्या जानता है ?" पथिकचन्द बोला "महा-राज, में अपने मार्गमें चल रहा हूं, जहां जाना है उसके लक्सें सीधे मार्ग चल रहा हूँ, मार्गके पदार्थ मुक्ते वाधा नहीं देते, मैं सन्त महात्मा नहीं हूँ, शास्त्रोंकां पठन भी मैंने नहीं कियां है, जब में छोटा था तब हमारे यहां एक सन्त श्राया करते थे, उन्होंने मुक्ते गीताका ऋष्ययन कराया था और यह भी कह दिया था कि द्यव तुक्ते द्यन्य शास्त्रके पढ़नेकी द्यावश्यकता नहीं है, छाटीसी एक गीता जा तूने अर्थ सहित पढ़ी-सममी है, वह ही बहुत है। तबसे मैंने कोई अन्य शास्त्र नहीं देखा, न देखनेकी मेरी इच्छा है। गीताके उपदेशके अनुसार ही मैं अपना वर्ताव करता

हूं, सब गीतामेंसे जा सार मैंने प्रहण किया है, वह यह है:--मैं सव प्रकारके व्यवहारिक धर्मी के भावसे रहित होकर तन मन और धनसे ईश्वरार्पण हो चुका हूं, किसी कार्यमें भी में अपनेको कत्तों भोका नहीं मानता, मैं अपनी सत्ता ईश्वरसे बाहर नहीं मानता, इसीसे मैं विकार रहित हूं, जब मैं ईश्वरसे पृथक्नहीं हूँ तो काम, कोध, लोभ, मोह आदि विकार शुफ्तमें किस प्रकार हों ? मैं सममता हूँ कि कर्ममें मेरा श्रिधकार है, फलमें नहीं है, क्योंकि कर्मके लिये ही मेरा शरीर पैदा हुआ है, इसलिये शरीरसे पूर्व प्रारच्यके प्रवाहके प्रजुसार शुद्ध वुद्धिसे विचारपूर्वक कर्म होते रहते हैं, कर्मके संस्कार और फलके संस्कारोंको मैं अपने साथ नहीं जोड़ता, जय मैं ईश्वरसे प्रथक् नहीं हूं तो ईश्वरसे प्रथक् कर्म फलकी इच्छा सुमे किस प्रकार हा ? यह भाव हमेशा वना रहता है। भूल करके भी कत्ती भोकाका विशेष श्रहंभाव सुमत्में कभी नहीं आता। इसीलिये शांव श्रीर प्रसन्न रहता हूं। मुक्ते त्याग अथवा रागमें भी अधिकता अथवा न्यूनता नहीं दीखती ! यह मेरा सम्रा वृत्तान्त है । इतना सुन कर ब्रह्मा-नन्दने श्रति प्रसन्न हो कर स्वाभाविकतासे ही पथिकचन्दको प्रणाम कर दिया ! पथिकचन्द किसी प्रकार खिन्न होता हुन्ना विनयपूर्वक बोला "महाराज, व्यवहार दृष्टि से श्रापका यह कार्य उचित नहीं कहा जा सकता !" ब्रह्मानन्द बोले "भाई, व्यवहा-रिक दृष्टिसे मुक्तेक्या ? गृहस्थ दीखते हुये भो मुक्त त्यागीसे तेरी ब्रह्मनिष्टता प्रवल है ! तू श्रीभगवद्गीतामय वन गया ह । जव

तुमें गीता प्रिय है तो गीताकी प्रत्यत्त मूर्ति तू सुमें प्रिय क्यों न हो ? होना ही चाहिये।" वाह, वा ! श्रीमद्भगवद्गीता गीता ही है। जिसने गीता रहस्यको . जान लिया वह कृतार्थ हुव्या।

जिस प्रकार ज्ञानकी श्रेष्ठतामें गीता मुख्य है इसी प्रकार निर्मल करनेवालों में गंगाजी श्रेष्ठ हैं। गंगा सुरसरि ( देवनदी ) कही जाती है इसलिये अन्य सब निदयों से गंगाजी की श्रेष्टता है। जो पनित्र होता है, वह ही दूसरे को पनित्र कर सकता है, यह नियम है। गंगाजी पवित्र हैं, इसलिये अन्यको भी पवित्र कर सक्ती हैं। पुराणोंमें गंगाजीका प्रताप—माहात्म्य स्वर्गदा श्रादिक वर्णन है शंकर और विष्णु सब देवोंमें मुख्य हैं, उन दोनों के मम्बन्ध वाली गंगाजी हैं। शंकरकी जटाकी प्रवाहरूप और विष्णुका चरणोदकरूप गंगाजी की पवित्रता श्रौर माहात्म्य विशेष है। महत्पुरुपों के संग स्पर्शसे जड़ पदार्थ भी पवित्र और माहात्म्यवाले हो जाते हैं तो यह तो देवनदी है, महत्के आश्रय, संग ऋौर स्पर्शवाली है, तब उसमें पवित्रता क्यों न हो ? जगत्के हितके निमित्त भगीरथ की स्तुंति, तपव्यर्या और आर्थना द्वारा जिसका जगत्में त्राविर्भाव हुत्रा है, ऐसी सुरसरिता श्रीगंगाजीमें पवित्रता क्यों न हो ? पवित्र करनेके हेतु ही जिसका जन्म हुआ है, ऐसी गंगा भाविक मनुष्योंको अवश्य पवित्र करती है। गंगा-जीका एक समयका स्नान सात जन्मोंके पापोंको नाश करनेवाला है, ऐसा कथन पुराखोंमें मिलता है। थोड़े समयके लिये पुराखों के कथन को दूर रख दिया जाय तो भी गंगाजी की पवित्रता

निर्विवाद है क्योंकि खधर्म और परधर्मवाले सबको गंगाजी की पवित्रता कबूल करनी पड़ती है। भौतिक दृष्टिसे भी गंगाजी का जल इलका, पवित्र, निर्मल, मीठा और रोगनाशक सिद्ध हुआ है। जिस स्थानमें से गंगाजीका प्रवाह चालू हुन्ना है, वह हिमालयमें ऊ चे खान पर श्राया हुया मानसरोवर है, हिमालयमें से अन्य भी कई निदयोंका प्रवाह चाल हुआ है परन्तु वे स्थान गंगाजी के आद्य स्थानके समान निर्मल और पवित्र नहीं हैं, गंगा-जीका प्रवाह वरफके पिघले हुये जलसे हैं वह वरफ भी ऐस स्थान पर है; जहां किसी प्रकार के पशु, पत्ती, जीव जन्तु अथवा वनस्पति नहीं है, मिट्टी भी नहीं है, निर्मल पापाएमें से प्रवाह श्राता है, उसमें किसीका मेल नहीं होता, वहांका वायु भी शुद्ध, पवित्र और श्रशुद्ध संस्कारों के परमाणुत्रोंसे रहित है इसीलिय गंगाजल विशेष शुद्ध है, गंगोतरीके शुद्ध जलको वोतल में भरकर रखनेसे वर्षों तक उसमें जीव नहीं पड़ते, यह विशेषता है, इन सभी कारलोंसे और श्रद्धाकी विशेषता से गंगा पवित्र करने वाली है। बहुतसे तीर्थ गंगा तट पर छाये हुये हैं और भाविक हमेशा, बहुत प्रयास करके भी गंगा स्नान प्राप्त करते हैं।

स्थूल बुद्धि वालेको गंगा स्नान, गंगाजल पान पवित्र करने वाला है देवतात्रों की तरफंस आया हुआ ऐसा जो चैतन्यका प्रवाह है, वह देव गंगारूप उपासना है। जैसी गंगाजी निर्मल हैं, ऐसी ही उपासना निर्मल और पवित्र करनेवाली है इसिलिये गंगाजल पानके साथमें उपासनाका भी पान करना—सेवन करना

सममता चाहिये। सूक्ष्मता में योग शास्त्रानुकूल जब ध्यान किया जाता है तव मस्तकमें से एक प्रकारकी शीतलता नीचे उत्तरती है और उससे योगीका शरीर चन्द्रामृत से पूर्ण होकर · दृढ़ होता है। योगी उसको अमृत पान कहते हैं, वह ही गंगा स्नान श्रोर गंगा पान है, पिंड श्रोर ब्रह्मांडकी एकता है। जिस प्रकार हिमालय पर्नत-कैलास स्थूल ब्रह्मांड में है; इसी प्रकार पिराडमें मस्तक का उत्परका भाग उत्तर में हिमालय श्रीर कैलास हैं जैसे गंगाका वहन कैलाशमें से नीचेकी तरफ होता है; इसी प्रकार शीतल, ग्रद्ध और पवित्र करनेवाला चन्द्रामृत मस्तक में से नीचे की तरफ गिरता है इसलिये वह भी गंगा खरूप है। नाड़ियों में चन्द्र ख़रूप ऐसी गंगा नाड़ी प्रसिद्ध है जो शांति करने वाली श्रीर योगाभ्यास में आरंभरूप है, इस प्रकार भाव और क्रियाके घानुसार स्थूल गंगाका स्नान, पान अथवा सूक्ष्म गंगाका स्नान पान अधिकारियों को पवित्र करने वाला है। जो इस प्रकारके भाव सिहत गंगाका स्नान पान करता है, वह शुभकर्म करने वाला होने से नरकमें नहीं जा सकता इसलिये यमराजा उसकी चर्चा नहीं करता यानी वह पुरुष यमयातनामें नहीं पड़ता, या तो पवित्र होकर शुभ कमोंके प्रभाव से स्वर्गीदिक पुग्य लोकोंको प्राप्त होता है अथवा अन्तःकरण अत्यन्त शुद्ध होने से तत्त्वज्ञान से परमपदको प्राप्त होता है।

इसी प्रकार मुरारि प्रमुकी पूजा भी सब प्रकारके पापोंको माश करनेवाली - और यमयातना से छुटानेवाली है। कायिक,

वाचिक और मानसिक तीन प्रकारकी पूजा होती है, जो जितनी स्हम होतो है, उतनी ही प्रवल होती है। वास्तविक रीतिसे तो देश, काल और वस्तुसे परिच्छेद रहित ईश्वरका पूनन करना— चसको परिपूर्ण जानना चाहिये, मन वाणीसे अगोचर ईश्वरको. विवेक, वैराग्य और निश्चयात्मक बुद्धिसे सत्संग श्रीर शास्त्र द्वारा जान सकते हैं। ऐसे सर्वात्मक भाव होनेसे ईश्वरका निरंतर चित-वन होता है परनुतु सव मनुष्य इस अकारका पूजन कर नहीं सकते, जा ऐसा नहीं कर सकते उनको तो मन, नाए। और कियासे गणि-मूर्ति आदिक पदार्थी में ईश्वरका आवाहन करके पूजन करना चाहिये। खूज पूजन भी मन वाणी संयुक्त ही होता है परन्तु उसमें स्थूलकी विशेषता होनेसे वह स्थूल पुजन कहा जाता है। सगुण, साकार आदि भेदसे पूजन कई प्रकार का होता है और इष्टके अनुसार होता है अतिमा पूजनमें अतिमा स्थापित-स्थिर हो श्रथवा श्रस्थापित-श्रक्षिर हो, जिस प्रकारकी प्रतिमा हो उस अकार और उसकी विधिक अनुसार पूजन होता है। ऐसे ही मानसिक प्रतिमा पूजन होता है, स्यूल पूजन में सामग्री स्थू ज होती है और मानसिक में मानसिक होती है। दोनोंमें श्रद्धा अवश्य होनी भाहिये, क्योंकि जितनी श्रद्धा हुढ़ होती है, उतना ही पूजन संस्कार दढ़ होता है और दढ़ संस्कार फलम मददरूप होता है। ,संसारका शारीर होते हुये :संसार की निवृत्ति नहीं होती और शरीरके साथ शरीरका व्यवहार भी लगा हो रहता है, इसलिये संसार की तरफकी वृक्ति नहीं छूटती, संसारका भाव और वृत्ति हृढ़ हो गई है, उन्हें कमजार करनेमें ईश्वरकी तरफकी किया—वृत्ति मदद देती है। जब वृत्ति रक नहीं सकती तो ईश्वर भावकी वृत्ति करना ही अच्छा है, इसमें ही ईश्वरकी प्रसन्नता है। ईश्वर भाव यमयातनासे छुटाने वाला है। संसारकी वृत्ति तो इच्छा अथवा अनिच्छासे हुआ ही करती है, वृत्ति विना मन दिक नहीं सकता किन्तु उस वृत्तिका अवलम्बन क्रियामें वदल सकते हैं, वह ही ईश्वर माव और ईश्वर पूजन है, अधिकारियों के भेदसे पूजन आदिका भेद है परन्तु ईश्वरकी तरफका भाव सब प्रकारके पूजनमें अवदय होता है।

मुर नामका दैत्य, श्रनेक उपद्रव करनेवाला और विकट था। विष्णु श्रवतारने उसका मद्देन किया था। विष्णु भगवान् प्रत्येक मनुष्यके भीतर रहे हुये हैं, उनका भजन करनेसे श्रज्ञानी मनुष्यके भीतर रहे हुये श्रज्ञानक्त्य मुर दैत्यका नाश होता है इसलिये यहां पर मुरारि प्रभुका पूजन कहा है, संसारासक्ति, श्रज्ञान— अविद्या दु:खका हेतु होनेसे राचस है। वह ही कष्ट देता है, वारंबार श्रज्ञानमें किये, हुये, कमोंस यमराजका दण्ड भागना पड़ता है। यदि श्रज्ञान निष्टुत्त का कारण ईश्वरका पूजन है। मायाका पूजन बंधन करनेवाला है-श्रीर ईश्वरका पूजन सायामेंसे छुड़ानेवाला है, भजन करनेवाले सोचक़ो प्राप्त होते हैं। मजनसे कितने कालमें मोच प्राप्त होगा, यह नहीं कहा जा सकता। पूर्व संस्कार श्रीर भावकी तेजी ही मोच में कारण है, कोई संस्कारी

ता च्राप्भरमें हीं मोचको प्राप्त है। जाता है, कोई एक दो जन्मोंमें श्रीर कोई श्रनेक जन्मों में मोचको प्राप्त होता है, देर भलें हो परन्तु पूजन भजन करनेवालेंका परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता । जब संसारकी तरफका परिश्रम भी तुरन्त श्रथमा कालांतरमें फल श्रवस्य देता है; तो ईश्वरकी तरफका परिश्रम किस प्रकार निष्फल जाय ? नहीं जाता ।

नीति, धर्म और न्याय मार्गको छोड़नेवाले, वर्गाश्रम धर्म-का विचार न करनेवाले, दूसरोंको कष्ट पहुंचानेवाले ईश्वरका ढर न रख कर वर्तनेवाले, मर्यादाको तोड़नेवाले, श्रधम स्वार्थमें हो अर्थको सममने वाले, निर्देशी, अभिमानी, काम कोधसे पूर्ण, शास्त्रसे विरुद्ध वर्तनेवाले, इन्द्रियोंके वशमें रहतेवाले, आस्ता रहित, पापकर्ममें शिति वाले, आप्तजनोंका अनादर करने वाले, सत्यासत्यको न सममनेवाले, वस्तु स्वितिके विचार रहित, मूर्ख, दूसरोंकी निन्दा करनेवाले, मन वचन कर्मसे हिंसा करनेवाले, शिष्ट संप्रदायस विरुद्ध वर्तने वाले, गीतापठ्न, गंगा-स्नान और ईश्वर पूजनसे रहित, शरीर, इन्द्रियोंको पोपण करने वाले, यमराजकी शिक्षाके पात्र होते हैं।

एक समय लोकोंमें विचरते हुये लोगोंकी अनेक प्रकारकीं चेष्टा देखते हुये शंकासे युक्त हुये नारदजी यमराजके पास पहुंचे, चमराजने नारदजीका पूजन किया, और आदर सिहत पास बैठा कर कहा "है भक्तराज! आपके दर्शनसे मैं आज छतार्थ हुआहूँ, मैं आपका कीनसा आदिथ्य करूं ?" नारद वोले "हे धर्मराज!

श्रापकी तो कृपा ही होनी चाहिये! तीनों लोक श्रापके भयसे कांप रहे हैं, तीनों लोकों पर आपका अधिकार है। " यमराज वोले 'हे नारद, आप ऐसा मत समित्रये, मेरा अधिकार अध-र्मियों पर ही चलता है, मैं सन्त, महात्मा, भक्त वानोंका दर्शन करना चाहता हूँ, परन्तु उनका दर्शन मुमको नहीं होता ! इसीसे कहता हूँ कि आज मेरा अहोभाग्य है कि आपके दर्शन हुये ।" नारद वोले, अच्छा, तब आप वताइये कि आपका अधिकार किन २ पर चलता है और किन २ पर नहीं चलता। यमराज वोले, जो ज्ञानी पुरुप है, भक्तराज है, उनके ऊपर मेरा अधिकार नहीं चलता, मेरा ही अधिकार न चलता हो, इतना हो नहीं किंतु. इन्द्र जा तीनों लोकोंका राजा है, उनका भी उन पर अधिकार नहीं चलता, वे उसके अधिकारसे नाइर हैं, ऐसे पुरुष तो हम लोगोंको वन्दनीय है! मतलब यह है कि जा गीताका जानने वाला है, वह हमारे लिये पूजनीय है, क्योंकि वह ब्रह्मस्वरूप है, दूसरे जा गंगा स्नान और उपासनामें प्रवर्त है, वे बहालोक अथवा अन्य उच लोकोंमें जाने वाले हैं, इसलिये श्रेष्ठ हैं, उनके कपर हमारा अधिकार नहीं चलता, हम उनका आदर करते हैं और जे। ईश्वर पूजन आदि छुमकर्मों में प्रवर्ग हैं, ईश्वरके निमित्त श्राचरण करनेवाले हैं, वे पुरायलोकको प्राप्त होते हैं, वे भी श्रेष्ठ हैं और हमारे आदर करने योग्य हैं, ऐसे तीन प्रकारके मनुष्यों पर हमारा अधिकार नहीं चलता, चौथे जा अधर्मी हैं, द्रीनों प्रकारके कार्यसे रहित हैं, वे ही मेरी यमयातना के श्राध-

कारी होते हैं, इन लोगोंको हो मेरा हर है। जो मैंने अपर बताये हैं, उनको न तो मेरा हर है और न मैं उनका कुछ कर सकता हूँ, हे नारद, ऐसे महानुभावोंकी तरफ मैं कूर दृष्टिसे देख भी नहीं सकता। उनके सामने मुक्ते हाथ जोड़ना ही बनता है। इसीलिये ईश्वर भजन करना श्रेष्ठ है।

कोऽहं करत्वं कुत आयातः। का मे जननी को मे तातः॥ इति परिभावय सर्वमसारं।

सर्वं त्यक्तवा स्वप्त विचारम् ॥१४॥ भ०

श्रथः—में कौन हूँ, तू कौन है, कहांसे श्राया है, मेरी माता कौन है, मेरा पिता कौन है; इसका विचार करके स्वप्रके समान जान कर सबका त्याग कर, सब नाम रूपात्मक जगत् को श्रसार मान ले, गोविन्द का भजन कर।

> को मैं, को तू, कहँसे आया। कौन पिता किस मा ने जाया।। स्वप्ने सम ये सव निर्धारो। सार रहित सब जगत् विसारो।।१८।।भज०

जगत्की तुच्छता जानकर मोज मार्गमें प्रवृत्त होनेके लिये कैसे विचारकी आवश्यकता है और यह जगत् किसकें समान है, इसका विचार करनेको इस पद्यमें कहा है। 'मैं कौन हूँ' हथ प्रश्न दो प्रकारकी दृष्टिसे होता है, एक शरीरदृष्टि यानी व्यवहारिक दृष्टिसे और दृसरे तत्त्व दृष्टिसे। 'मैं हूँ' यह व्यवहारिक दृष्टिसे सब जानते हैं, तत्त्वदृष्टिसे इसका जानना कठिन है, व्यवहारिक दृष्टिसे सब जानते हैं, तत्त्वदृष्टिसे इसका जानना कठिन है, व्यवहारिक दृष्टिसे विचारते हुये, शुद्ध बुद्धिका उपयोग करते हुये श्रशुद्ध, परिवर्तन वाले, प्रतीतिमात्रको छोड़नेसे जब तत्त्वदृष्टि होती है सब हो अपने वास्तविक तत्त्वका पता लगता है। जब मैं का पता लग जाता है तब तू और वह, माता पिता इत्यादि सबका पता लग जाता है। इस जगत्के जितने व्यवहार हैं, वे सब स्वप्रके व्यवहारसे किंचित् भी विशेषता वाले नहीं है, स्वप्रके मिण्या होनेका सबको अनुभव है, जाप्रत् जगत भी इसी प्रकारका है, इसलिये वह भी मिण्या ही है, इस मिण्याके त्यागसे जिसमें मिण्याकी प्रतीति हो रही है, वह तत्त्व ही शेष रहता है।

जैसे पंच महाभूतों के वने हुये अपने शरीरको 'में' भानते हैं इसी प्रकार अपनेसे भिन्न दूसरे के शरीरको 'तू' ऐसा कहते हैं । यह स्यूल देह जिन करके बना हुआ है, जिनके पोषण करनेसे वृद्धिको प्राप्त हुआ है, उन चम्पितको माता पिता कहते हैं और ऐसा सममते हैं कि उन चम्पितको माता पिता कहते हैं और ऐसा सममते हैं कि उन चम्पिति ही इस संसारमें हमारा आना हुआ है। ज्यवहारमें यह ठीक होते हुये भी विचारने योग्य है ! जाव स्यूल शरीरको ही 'में हूँ' ऐसा मानते हैं तब ठीक नहीं है क्योंकि सूक्ष्म विचारसे देखते हैं तो केवल स्यूल शरीर ही 'में हूँ' यह सिद्ध नहीं होता तब में, तू, माता, पिता और आगमन सब ही मूं ठ है। जाता है, शरीर पंच महामूत और अनेक अंगके समु-

दायसे बना हुआ है। पंचमहाभूतोंमें आकाश में हूं, बायु में हूँ, श्रमि में हूँ, जल मैं हूं श्रथना पृथिनी में हूं, ऐसा कोई नहीं कहता; हाथ, पैर, पेट, शिर, खंगुली, कमर खादिक खवयनोंको कोई 'मैंहूँ' ऐसा नहीं कहता, सब मेरा ही कहते हैं, इसी प्रकार मुख, नाक, चमड़ी, श्रांख, ञादिकको भी कोई भी हूँ' नहीं कहता । शरीरमें पांच कर्मेन्द्रिय हैं, जा कार्य करती हैं, ने में नहीं हूँ परन्तु ने मेरी हैं, वे सब मेरी सत्तासे कार्य करती हैं, जब में चाहता हूँ, तब उनसे कार्य लेता हूँ अथवा नहीं लेता हूँ इसलिये वे सब इन्द्रियां मुंभूसे पृथक् हैं, इसी प्रकार दीखते हुये शरीरको भी मैं, मेरा कंहतां हूँ तंव उसे मेरा कहनेवाला में कौन हूँ ? शरीरके ऊपर न दीखते हुये, शरीरके भीतर भरे हुये रस, लोहू, मांस, मेद, श्रास्त और मजा भी मैं नहीं हूँ, उनका समुदाय भी मैं नहीं हूँ, चन्हें देख कर तो गुके घृषां आती है ! इन ंचन घातुओं की स्थिति मुमसे है, मैं उन सबकी स्थितिका हेतु हूँ, मेरी सत्तासे ही वे श्रापने श्रापने कार्य करनेमें समर्थ है। वी हैं। यदि वे ही मैं होता तो मुक्ते इन पर घृणा क्यों आती ? हुटे हुये आंगको मैं क्यों फेंक देता हूं ? इससे सिद्ध होता है कि थातुरूप में नहीं हूँ, तब क्या मन, बुद्धि, चित्त, श्रहंकारकी वृत्तियों करके प्रकट होने वाला सूक्ष्म शरीर में हूँ ? नहीं ! वह भी में नहीं हूँ क्योंकि प्रत्येक वृत्ति और वृत्तिके अभावका ज्ञाता में हूँ, वृत्तियोंका प्रवर्तक में हूँ, जो वृत्तियोंका प्रवर्तक है, वह वृत्ति नहीं हो सकता इस्तिये में वृत्ति रूप नहीं हूँ, अन्तःकरणके धर्मीको जाननेवाला होनेसे में अन्त:-

करणसे पृथक हैं, जब मैं स्थूल और सूक्ष्म शरीररूप नहीं हूँ तब क्या में कारण शरीररूप हूँ ? नहीं ! कारण शरीर श्रवोधरूप है, जड़ है, मैं श्रपनेको अवोध अथवा जड़रूप कहनेको तैयार नहीं हूँ क्योंकि मैं कारण शरीर का जाननेवाला हूं, जाननेवाला जाननेक पदार्थसे पृथक होता है, ऐसे तीनों शरीर मैं नहीं हूँ तब मैं कीन हूँ ? तीनों शरीरोंसे श्रविरिक्त में दीखता नहीं हूँ, तब मैं होऊंगा ही नहीं, ऐसा भी तो कहा नहीं जा सकता ! जिस प्रकार तीनों शरीर अथवा तीनों शरीरोंमें कोई श्रंग मैं नहीं हूँ, इसी प्रकार तीनों शरीरका समुदायरूप भी मैं नहीं हूँ, तीनों शरीरकी स्थित स्थूल शरीरमें ही है । स्थूल शरीरसे श्रन्य दो शरीर दिखाई नहीं देते । शरीरोंका नाश होता है, मेरा नाश नहीं है क्योंकि शासके कथनानुसार दूसरा शरीर धारण करके पुरुष पापादिकका भोग सुक्ते भोगना पड़ता है, तब मैं कीन हूँ ?

जैसे मेरे शरीरका होना माता पिता आदिकसे होता है ऐसे हो में जिन्हें तूं और वह कहता हूँ, उनकी उत्पत्ति भी इसी प्रकार है, वे भी मेरे समान पंचमीतिक ही हैं, वे भी तू और वह कहनेके योग्य नहीं हैं, में उनको अपनेसे प्रथक समम्म कर तू, और वह कहता हूं, जो मरनेवाला होता है उसकी हो उत्पत्ति होती है, जो उत्पन्न होता है, उसका मरण अवश्य होता है। शरीर-से विलक्षण और पृथक ऐसा जो कोई में हूँ, वह शरीरसे पहिले नहीं था, ऐसा नहीं कहा जाता और शरीरके साथ उसका नाश भी नहीं होना तब उत्पत्ति और नाश रहित ऐसा जो में उसक श्राना जाना भी नहीं हो सकता, तत्र में कौन श्रीर कैसा हूं ? माता पिताके पंच भौतिक शरीरसे मेरा पंच भौतिक शरीर हुआ। है, मैं नहीं हुआ।

स्थूल शरीरं इन्द्रिय छौर उनके पदार्थ इत्यादिकका संघात सव यहां ही रह जाता है। सूक्ष्म शरीर श्रीर कारण शरीरका भी ज्ञानसे नाश हो जाता है इसलिये वे मैं नहीं हूं, मैं तो शुद्ध निर्विकार हूँ, नित्य हूँ। जन्मना मरना, श्राना जाना, देहके धर्म हैं, श्रांतिसे मुमामें भासते हैं, जैसे गरम पानी पर पैर पड़नेसे लोग ऐसा कहते हैं कि पानीसे पैर जला, परन्तु पैरका जलना पानीस नहीं होता, श्राग्निसे होता है क्योंकि पानीका गरम होना श्रीनसे हैं। जैसे आकारामें जब वादल चलते हैं तो चन्द्र चलता हो ऐसा दीखता है, ऐसा दीखना भ्रमसे है, विशेप चालसे वादल ही चलते हैं । जैसे रेलगाड़ीमें वैठकर जाते हैं तो सामनेके वृत्त मकान ध्यादिक चलते हुये दीखते हैं, वरतुतः वे चलते नहीं हैं, गाड़ीके चलनेसे युद्धादिक चलते हों, ऐसा मिथ्या भान होता है, इसी प्रकार भ्रमसे देहादिकके धर्म मुकंसे खारोपित हैं। जब वक मैं नहीं संगमता था तब तक शरीरके धर्म अपने मानता था परन्तु अवं कुछ समममें आयां है तब इन शरीरके विकारोंको में अपनेमें क्यों मानूं ? मैं अपनेको मन वाखीसे नहीं जान सकता।

शास्त्रवाक्य, गुरंबचन, गुक्ति और विचार करनेस यह ही सिद्ध होता है कि मायिक पंचभूतोंसे पंच भौतिक शरीरकी उत्पत्ति है। पंचभूतोंसे बने हुये शरीरका नाश भी पंचभूतोंसे है। मेरा और माता पिता खादिक सबका शरीर ऐसा ही है। शरीर की उत्पत्ति माता पिताके शरीर से कहो तो कहो परन्तु में जो चेतन खरूप, निर्विकार, खपरिच्छित्र हूँ, उत्पत्ति नाश रहित हूँ, भेरा खाना कहींसे नहीं हुआ. खज्ञानसे शरीरके खाने जाने खादिकका भास सुक्तमें होता है। खज्ञानको दृष्टिको हृटा कर लच्चे देखा जाय तो में स्वयंसिद्ध हूं और सब प्रकारके विकारोंसे रहित हूँ। जगत् को समक्तने के लिये शास्त्रकारोंने खप्तके समान कहा है। खब विचारना चाहिये कि स्वप्त खीर इस जगत्में कीनसी समानता है खीर किस प्रकारका खंतर है। जाप्रत् जगत् खीर स्वा जगत् का उपादान कारण कीन है खीर इस जगत्में भोका कीन है ?

सब जानते हैं कि स्वप्त मूंठा है। मरे हुये को जीता देखना,
न हुये को हुआ देखना, कोई सामग्री और कारण न होते हुये भी
एएपित और मरणको देखना, भय न होते हुये भयको देखना,
विषय न होते हुये विषयों का भोग होना इत्यादि अंट संट
असंभवित टरय स्वप्तमें दिखाई देता है। जामत् में ऐसी असंभवित बात कोई भी नहीं है, इसलिये जामतको कार्य कारण
संयुक्त नियमवद्ध सममते हुये स्वप्तको सब मूंठा कहते हैं।
लोग जामतको सत्य और स्वप्तको मिण्या सममते हैं, क्या
बास्तविक ऐसा ही है या छुछ और है ? इनका विचार करना
चाहिये। स्वप्त मूंठा है, ऐसा जो कोई कहता है, जामतावस्थामें ही
कहता है, स्वप्तमें द्वा हुया स्वप्त पुरुप स्वप्तमें स्वप्तको मूंठा
महीं कह सकता और जो असंगत और असंभवित दृश्य देखनेमें

श्राते हैं, उनको असंगत और असंभवित नहीं जानता। ऐसा बोध भी नहीं होता कि मैं स्वप्त देख रहा हूं, स्वप्तको जामत् हो सममता है और जामतके समान हो सत्य जानता है। वहां स्वप्तको सत्यता होती है और जामत्की असत्यता होजाती है क्योंकि देखा जाता है कि स्वप्तका भूखा स्वप्तके भोजन से एम होता है, जामत्का कंगाल स्वप्तमें श्रीमान् होजाता है और जामत्का लचपति स्वप्तमें भिखारों बनकर भीख मांगता फिरता है। ऐसे स्वप्तकी अवस्थामें जामत्का व्यवहार और जगत् मूंटा होता है। जैसे जामत्में स्वप्त मूंटा होता है ऐसे ही स्वप्तमें जामत् मूंटा होजाता है, सच्चे और मूंट होनेमें दोनोंकी समानता है। अपनी अवस्था सची और अन्य मूंटी है। जामत् वालेको स्वप्त मूंटा और स्वप्त वालेको जामत् मूंटा होता है। इस प्रकार संप्र और जामत्की साम्यता है।

स्वप्रके पदार्थ मूं ठे और जायत्के सचे वताये जाते हैं, यह अयुक्त है, जब दोनों अवस्थायें समान हैं तब उनके पदार्थ भी समान ही हैं। स्वप्रावस्थामें स्वप्रके पदार्थोंकों कोई मूं ठा नहीं कहतां तब वे मूं ठे किस प्रकार हैं? जैसे जायत् में जायत् और जायत् के पदार्थ सचे हैं ऐसे ही स्वप्न में स्वप्न और स्वप्नके पदार्थ सचे हैं, जैसे जायत्वाला स्वप्नके पदार्थोंको मूं ठा कहता है ऐसे स्वप्नावस्थामें जायत् और जायत्के पदार्थ सचे नहीं रहते, इसलिये दोनों अवस्थाओंके पदार्थ एकही प्रकारके हैं, यदि कोई कहे कि स्वप्नके पदार्थ तो इसलिये मूं ठे हैं कि स्वप्नके

पदार्थ जापन्तें नहीं रहते, इतना ही नहीं, दूसरे खप्तमें भी ने प्दार्थ नहीं रहते थौर जामन्के पदार्थ तो खजमें अतीत न होते हुये भी भने रहते और जामन होने पर वे ही पदार्थ ज्योंकें त्यों चहाँके तहां हिन्वाई देते हैं इसलिये जामन्छे पदार्थ सबे हैं धौर स्तप्तके पदार्थ मेंहुटे हैं, यदि जाप्रतके पदार्थ भी खप्तके समान मुंठे हों तो एक जापन्के पदार्ध दूसरे जामत्में न रहने चांहिये ! ऐमा नहीं होता, पदार्थ वने रहते हैं इसलिये जामत् और जामत्-कं पहार्थ सचे हैं और खनक पहार्थ ऐसे न होनेसे कूँठे हैं। इस शंकाका समाधान यह है कि जायतावस्था जन्मसे मरण पर्यन्त एक ही रहती है और खप्ताबस्था खप्तके आरम्भंसे थन्त तक एक होती है। जिन्दगी भरको खूल शरीरकी एंक जाप्रजानस्थाके सध्यमें प्यनेक स्वप्न होते हैं, एक स्वप्नसे दूसरे स्वानका सम्बन्ध नहीं है और जामत् तोशरीर और आयुसे संबंध चाली होनेसे एक ही है, इसलिये एक जायत्के पदार्थ दूसरे तीसरे भादि जाप्रन्में बने रहते हैं। जैसे एक स्वप्तकेपदार्थ दूसरे स्वप्तमें नहीं रहते इसी प्रकार जिन्द्रनी भरकी एक शरीरकी जॉप्रेत्के पदार्थं दूसरे रासीरकी जामतावस्थामें नहीं रहते इसलिये जीनेत्के पनार्थ स्टब्नके समान ही है। अनादि अविद्यामें वने हुए करी जो प्रारूघरूप हुये हैं और जिनके भोगनेके लिये शरीर वना है, उनसे जात्रतावस्य है श्रीर स्वव्यावस्य निद्रा दोप से हैं। निद्रां दोप होतेसे खप्त चिएक है और जामत् अविद्या—प्रारव्यसे वर्ने हुये स्मृत शरीरकी होतेसे खंदा लायी है। दोनोंमें इतना ही मेद हैं। नहीं

वो दोनों एक ही प्रकारकी हैं। स्वप्नावस्थामें जगत्का वोध नहीं होता परन्तु जिस शरीरकी जामत् श्रवस्था होती है, उस शरीरके रहते हुए वह श्रवस्था जाती नहीं, स्वप्नके समयमें दव जाती है श्रीर खप्नावस्था तो सृक्ष्ममें होनेसे और निद्राका दोप होनेसे जामतावस्थासे दवती नहीं है इसलिये प्रत्येक स्वप्न भिन्न २ होता है और एक शरीरमें भिन्न२ जामत दोखती है तो भी एक ही है। निद्राच्योपके नाश होनेसे जामतावस्था स्वप्नका नाश करती है परन्तु स्वप्नावस्था तो निद्राहोपसे, श्रनादि श्रविद्याके प्रारम्भएप कर्मभोग को जामतावस्थाका नाश नहीं कर सकती, केवल भानरहित करती है। इसिलिये किचित् भेद होते हुये भी जामत् श्रीर स्वप्न दोनों समान हैं, जैसे विपका एक बड़ा ढेला और एक रजकण दोनों ही विपरूप हैं, एक बड़ा है एक छोटा है, एक मृत्युको ग्रुजान वाला है, दूसरा नहीं, ऐसा होते हुए भी जैसे दोनों विप ही हैं, ऐसे ही दोनों श्रवस्थायें सुल्य हैं।

खत्नमें कारण कार्यका सम्बन्ध नहीं है स्त्रीर जाप्रत्में सम्बन्ध है, ऐसा कहना थी ठीक नहीं है क्योंकि अपनी २ अव-ष्यामें सम्बन्ध रहित कोई नहीं दोखती, यदि खत्ममें कार्य कारण रहितना मालूम होजाय वो खत्मका भंग होजाय इसी प्रकार जाप्रतमें भी कार्य कारणका कोई सम्बन्ध नहीं है, जब तक ऐसा मालूम होता है कि सम्बन्ध है तब तक जाप्रतावस्था है। वस्तुतः जाप्रतमें भी कार्य कारणका सम्बन्ध नहीं है, मात्र प्रतीति है। ऐसा मालूम होजाय वो श्रह्मान निवृत्त होजाय, श्रानावस्था

श्रा जाय, इस प्रकार जाप्रत् और खप्न दोनोंमें कार्य कारणका असम्बन्ध भी तुल्य है। जो खप्तके समान जाप्रतवस्था को यथार्थ समसने लगता है, उसका श्रद्धान तुरंत ही निवृत्त हो जाता है। जामत्को स्वप्नके समान मिथ्या श्रीर तुच्छ सममनेके लिये खप्न-से अन्छा अन्य कोई हप्टांत नहीं है । जगत्को सचा मानने वालोंको भी जनत्का परिवर्तन, चृशिकपना श्रीर विकारीपना मानना ही पढ़ता है, ऐसे तुच्छ जगत्में हढ़ श्रासन विछा कर भक्तानकी घोर निद्रामें सोते रहनेवालेके सिवाय अकल्याएका हेतु श्रन्य कौन होगा, इसलिये श्राचार्यने 'कौन हूँ' 'तू कौन है' श्रादिकका विचार कराया है, सवस्थानोंमें भरे हुये परम तत्त्वका कहीं आना जाना नहीं हो सका ! 'मैं' का सभा खरूप भी वह ही परम तत्त्व निकलता है तब श्रज्ञान सिनाय श्रन्यमें श्राने जानेकी मतीति विस्तप्रकारहो ? प्रशानसे 'मैंतू'है, प्रशानसे त्राना जाना है, श्रज्ञानकी निष्टतिसे स्वयं प्रकारा सिंबदानन्द तत्त्व ही शेष रहता है, जो सबका अपना आप है।

एक मनुष्य एक संतके पास जाया करता या और सत्संग भी किया करता या परन्तु वैराग्यादिकी न्यूनतासे उसको बोध नहीं होता था। सन्त वारम्बार जगत्को स्वय्नके समान कहा करते थे परन्तु उस मनुष्यकी समक्तमें नहीं आता था कि स्वप्नके समान जगत् किस प्रकार है। अन्य मनुष्योंके साथ स्वप्नके विषय-में वह सन्तसे कुछ पूछ नहीं सकता था। एक दिन ऐसे समयमें। बह सन्तके पास आया कि उस समग्र संतके पास कोई न थ श्रीर प्रणाम करके हैठ गया। सन्तने कहा "श्रान इस समय कैंसे श्राया १" मनुष्यने कहा "महाराज! क्या कहूँ, मैं श्रापक वचना सत्तका पान करता हूँ, चसमें कई शंकायें होती हैं, सबके सामने पूछनेकी हिम्मत नहीं पड़ती इसिलये बोल नहीं सकता। मुके मुख्य शंका तो यह है कि श्राप बारम्बार संसारको स्वप्नके समान मूठा बताते हो, यह किस प्रकार हो सकता है ? संसार स्वप्नके समान मूठा है, यह बात मेरी समममें नहीं बैठती।"

सन्तने कहा "संसार श्रीर स्वप्न की समानताको मैं वारम्बार सममा चुका हूँ, उसमें कोई शंका हो तो कह !" मनुष्यने कहा "त्रिचारसे तो रांसार श्रौर स्वप्नकी हालत एक सी ही सिद्ध होती है, ऐसा होते हुये भी स्वप्न मूंठा श्रीर संसार सन्वा यह निश्चय क्यों नहीं हटता। विचार करनेसे तो संसार मूंठा होता है परन्तु बर्तावके समयमें ज्ञण भरके लिये भी संमार मूंठा नहीं होता, स्त्रप्रको तो हमेशा मूंठा मानता हूँ ?" सन्तने कहा "जव तक श्रन्तःकरण गुद्ध नहीं होता, जगत्के ऊपर वैराग्य नहीं होता, जगत्से थोड़ी देरके लिये भी हटा नहीं जाता तव तक विचार श्रौर शाम्त्रसे मिथ्या सिद्ध होता हुत्रा जगत् मिथ्या प्रतीत नहीं होता ! जगत् तुमको रमणीय दीखवा है, श्रच्छा लगता है, श्रमंक 'प्रकारके भोगोंकी लालसा बनी हुई है !" मनुन्यने कहा ''महा-राज ! मैं ही क्या, सब ही जगत्के ऐश्वर्य और सुखको चाहते हैं !" सन्तने कहा "तब ही जगत् तुमे तुच्छ मिथ्या नहीं भासता —दीखता ! जब कमी तू मेलेमेंसे मिट्टीका खिलौना खरीद

कर श्रपने छोटे वच्चेको लाकर देता है तय लड़का खिलीनेका पोड़ा देख कर प्रसन्न होता है, यह घोड़ा वच्चेको प्रिय है, वह सच्चे घोड़ेसे भी खिलीनेके घोड़ेको विशेष पसंद करता है, यदि मिलोनेका योड़ा ट्ट जाय नो दुखी होता है, इसका क्या कारण है 👫 नतुष्य योजा "लङ्कपनमें विशेष बुद्धि नहीं होती, लड़क्रोंको न्वेज पसंद होता है, खिलौनेके घोड़ेसे लड़के खेलते हैं, उन्हें वह सच्चे घोड़ेसे भी श्रिधिक अच्छा लगता है, सच्चे भूंठेका उन्हें बोध नहीं होता, श्रवोधके कारणसे ही ऐसा करते हैं !" सन्तने 🕶 ां 'ठीक ! ऐसाही हैं ! तुमें जगत् सच्चा दीखनेका कारण भी वह ही अबीध है ! जैसे लड़का अबुद्ध होनेसे मूंठे बोड़ेको सन्ना मान कर प्रेम करता है ऐसे ही श्रज्ञानी तू भी जगत्के पदार्थीको सच्या मानकर प्रेम करता है। सच्या समक कर ही मोगमें प्रसन्न होता है और किसी प्रकारकी हानि हो तो दुखी भी होता है!" मनुष्य बोला "महाराज ! लङ्कोंको तो बोध नहीं होता, इसलिये वे ऐसा करते हैं, मुक्ते तो योध है तो भी लड़कॉके समान क्यों वर्तता हूँ १" संतने हंसकर कहा "वास्तविकमें तुमे वीघ नहीं है, बोध रहित होने पर भी तू अपनेको बोधवाला मानता है, लड़का भी अपनेको अवोधवाला नहीं मानता, अवोधएनेमें तू और लड़का दोनों समान हैं। तू मिट्टीके बने हुये खिलौनेके घोड़ेके दूद जानेसे विशेष दुस्ती नहीं होता, क्योंकि तुक्ते घोड़ेकी आकृतिमें भिट्टीका शान है। इसी प्रकार सब पदार्थ परम वत्त्रहप हैं, हमको सब ः पदार्थीमें मायारूप बाहति दीसती है, दनः आकृतियोंका होता,

विकारको प्राप्त होना और नाश होना हुआ करता है । इसलिये इम उन्हें मूंठी मानते हैं और जिस तत्त्वमें इन आकृतियोंकी प्रतीत होती है, उस तत्त्वमें किसी प्रकारका भी विकार नहीं होता वह परम तत्त्व सत्य है श्रीर नाम रूपादि श्राकृतियां मिथ्या हैं, मिथ्या पदार्थों को सच्चा मानना दुःखका हेतु है। यदि भिध्याका श्रौर सत्यका वोध हो जाय तो दुःख न हो । नामरूप संसार तुच्छ-मिथ्या-मूंठा है और उसका अधिष्ठान सन्चा है। जैसे खाम मूंठा है परन्तु तू मूंठा नहीं है। खप्त तुम्ममें प्रतीत होता है, स्वप्रकी उत्पत्ति होती है, नाश होता है, तू ज्योंका त्यों वता रहता है इसी प्रकार नाम रूपात्मक संसार उत्पत्ति, विकार श्रीर नाश वाला होनेसे मूंठा है, जिसमें उसकी प्रतीति होती है, वह सच्चा है।" मनुष्य बोला "आपका कथन सममनेमें आता है, वर्तावमें क्यों नहीं श्राता ?" संत वोले "तुम्प्तमें वैराग्य चाहिये, ऐसा न होनेसे तू वर्तीय करनेमें असमर्थ है, जब तुमे जगत् दुःख रूप भासे, चारों तरफसे अग्नि लग रही ही और अग्निके भीतर तू श्रपनेको जलता हुआ सममे तब ही उसमें से भागनेका प्रयत्न करेगा, जब भागेगा तब ही मेरा उपदेश तेरे हृदयमें टिकेगा । मिलन वस्त्रके ऊपर रंग नहीं चढ़ता, वस्त्रको मिलनता रंगको भी मिलन कर देती है। निर्मल दर्पण विना मुख स्पष्ट नहीं दीखता, त् विचार कर कि तू कौत है, शरीरके एक . २ श्रांगका विचार करता हुआ अपने तीनों शरीरोंसे और पंचकोशोंसे भिन्न सामाना चेतन, सत्ता खरूप सममनेका बारम्बार प्रयत्न कर! माग त्याय

लत्तणासे सुत्म दृष्टि द्वारा विचार करनेसे चेतन श्रविशिष्ट रहता है, उसमें श्रीर तुमसें कुछ भी श्रन्तर नहीं है, अपने स्यूलका 'मैं' कहना, और दृसरेकाे 'तृ' कहना, स्राना, जाना,माता, पिता सव कुछ व्यवहारिक हैं, खरूप का विचार करने पर परिणाममें उनमेंसे कोई भी नहीं है, व्यवहारिक द्रष्टिसे भी जब सबके साथ का सम्बन्य टूट जाता है तब कुछ भी काममें नहीं श्राता। इस प्रकार निरन्तर विचार फरते रहना चाहिये! खप्नमें ध्यनेक प्रकारका वैभव देखनेनें छाता है, माता, पिता छादिक सम्बन्धी देखनेमें थाते हैं, उनके साथ व्यवहार करके सुख दुःखके। भी प्राप्त होते हैं परन्तु जागते ही उनमेंका कोई भी नहीं रहता, केवल आप ही शेष रहता है इससे सिद्ध होता है कि तूने जा अनुभव किया था, वह स्वप्नमें था, इसी प्रकार यह जाप्रत व्यवहार उस स्वप्नकी अपेतासे एक वड़ा स्वप्न हैं, इस स्वप्नमें भी अनेक प्रकारके विषयं और वैभव सत्य समान प्रतीत होते हैं, अनेक प्रकारके संबंध हो जाते हैं, जिनसे संसार चक्रमें भ्रमण करना पड़ता है। जैसे स्तप्नमें सब मिथ्या है, ऐसा जान नहीं सकते इसी प्रकार जायत रूप महान् स्वप्नमें भी काम, कर्म श्रीर श्रविद्याने दवावसे मिथ्या पना जान नहीं सकते, विचारसे ही सममा जाता है। ज्रुपुप्ति श्रवस्था जो श्रज्ञानकी मुख्य श्रवस्था है उसमें स्वप्न श्रथवा जाय-वावस्थाका कोई भी व्यवहार नहीं रहता, वहां दोनों ही मिथ्यां होजाते हैं इसलिये दोनों समान और मिध्या हैं। यह सब सुद्दर्भ भौर स्थूल संसार प्रकृतिमें भी नहीं है, मात्र विकृतिमें ही है तब

प्रकृतिसे परमें यह सब कहांसे हो ? जैसे स्वप्नके सब मनोर्थ मूंठे हैं ऐसे ही जगत्को भी सममा! सबको छोड़कर सबके एक अविचल, नित्य अधिष्टानकी बुद्धि करनी चाहिये। सारका लच पहुंचाकर, सब कुछ जो व्यक्तित्व वाला है, उसमें असार बुद्धि हहहोनेसेहो अज्ञानका द्वाव शिथिल होता ह और जैसे जैसे अज्ञान शिथिल होता होता जाता है।

जामतमें भी भूवकालकी वाल्यावस्थाका सब श्रवुभव स्वप्नके समान ही भासता है,नर्तमान व्यवहार भी कुछ समयके वाद तुच्छ. भास सात्र ही रहनेवाला है इसलिये प्रथमसे ही भास मात्र समम-नेसे जगत्की आसिक निवृत्ति होवी है क्योंकि संसारके विषय श्रादिक सब पदार्थ श्रसत्य होते हुये भी नोहक श्रौर बन्धन करनेवाले हैं, जैसे अझ ऐसे पतंगको दीपकका स्वरूप मृत्युका हेतु होता है ऐसे ही जगतकी रमणीकता जीवको बन्धन करने वाली है इसलिये असत्य जाननेसे ही आसिक छूटती है। आसिक ष्ट्रदनेसे वस्तु स्वरूप सारके जाननेकी इच्छा होनेसे उस तरफ प्रवृत्ति होती है। जब जब जिस २ पदार्थ में सौन्दर्यता और गुरा भासे, तब तब उसमें रही हुई असौन्दर्यता और दोपका दर्शन करना चाहिये। ऐसा करते रहनेसे सत्यताका भास तुच्छतामें बदल जाता है। तुममें वुद्धिकी न्यूनता है इसलिये. सत्कर्भ उपासना श्रादिकका सत्कारसे सेवन कर वारम्बार विचार करके वैराग्यको अपनेमें भर ! ऐसा करनेसे स्वप्नके समान ही जगत् है उसका और परम तत्त्वका बोध श्रवश्य होगा'।"

जगत्को स्वप्तके समान कहनेवाले, मूंठा सममनेवाले, 'संसारमें सार कुछ नहीं है' ऐसा जाननेवालोंका संसारमें टोटा नहीं है परन्तु स्वप्तके समान जगत् का अखंडित अनुभव करने वाला विरला ही होता है। जब तक संसार के विषय और वैभव- की कीमत कम नहीं होती, वब तक आत्माकी तरफ की वृत्ति नहीं होती। जगत् स्वप्नके समान मूंठा होते हुयेभी जो अज्ञानमें फंसे हुये हैं, सत्यतासे वर्तते हैं, उनके लिये जगत्का कष्ट-बंधन मिध्या नहीं है इसलिये उन दुः दोंकों को मिध्या होजाने के लिये परम शांतिको प्राप्त करनेके लिये मिध्या कहनेकी आवश्यकता है क्योंकि मिध्या सममे विना गोविन्दका भजन नहीं होता।

का तव कान्ता कस्ते पुत्रः । संसारोऽयमतीव विचित्रः ॥

कस्यत्वं वा कुत आयात-

स्तत्वं चिन्तय तदिदं भ्रांतः ॥१५॥भ०

अर्थ:—तेरी सी कीन हैं, तेरा पुत्र कीन हैं, यह संसार अस्यन्तःविचित्रःहैं, तू किसका है और कहांसे आया है, हे भाई ! तृ मनमें इस तत्त्वका विचार कर । गोविन्द को भजन कर ।

को तव पत्नी को तव सुतः है। यह संसार महा अद्युतः है।। कहं से आया है तू किसका।

भाई तत्त्व विचारी इसका । १था मन०

संसारकी अत्यन्त अद्मुतताका विचार करने से अपने आत्म-खरूपका बोध होता है इसलिये संसारका श्रीर श्रपना विचार करनेको कहा है। व्यवहार में देखते हैं तो स्त्री पुत्रसे ही लोकमें संसार माना जाता है। जिसके छी पुत्रादि न हों उसे संसारी नहीं मानते। संसार में-अज्ञानमें अपने से दूसरे दर्जे पर लोक में स्ती पुत्र ही शिय होते हैं इसलिये स्त्री पुत्र आदिकको ही संसार मानते हैं। इस बातके विचार करनेको कहते हैं कि तेरी स्त्री कौन है ? यदि तू कहे कि अमुक मेरी खी है तो विचार कि तेरा यह सम्बन्ध कहांका है ? यह तेरी स्त्री कब हुई और कवतक रहेगी ? जब तूने अथवा तेरे माता पिता ने अमुककी लड़कीसे वेरा सम्बन्ध किया तबसे तू उसे अपनी 'स्त्री कहने लगा । तू देखता है कि ऐसे सम्बन्धसे की हुई बनाई हुई स्त्री कभी दूसरे-की भी हो जाती है, आन जो तेरी कहलाती है, कल दूसरे की° कहलाने लगती है श्रथवा तू बना रहता है श्रौर तेरी मानी हुई स्त्रीका नारा हो जाता है अथवा तू नहीं रहता और तेरी धनाई हुई बनी रहती है। तत्र निश्चय-पूर्विक यह तेरी स्त्री कहां है ? वेरा माना हुआ खीका सम्बन्ध सचा है या मूंठा ? सचा तीः कह नहीं सकते क्योंकि हमेशा बना नहीं रहता, कूंठा तू कह नहीं सकता क्योंकि तू उससे संसार का व्यवहार चलाता है, तव सिद्ध होता है कि माने हुये सम्बन्धसे ही वह तेरी स्त्री है क्योंकि यदि तू असक्त हो जाय अथवा स्त्री वृद्ध होजाय अथवा होनों-मेंसे कोई अथवा दोनों व्यवहार के योग्य न रहें तब स्ती का

सम्बन्ध कहां रहता है ? श्रीर भी विचार कि जिसको तुने स्त्री मान रक्ता है, उसमें पूर्ण स्त्रीपना भी सिद्ध नहीं होता क्योंकि जो तेरी स्त्री है, वह ही अपने पिता की लड़की है, पुत्र की माता है, सास अशुरकी वधू है, मामाकी भानजी है श्रीर ताऊ चाचाकी भतीजी है प्रत्येककी दृष्टि और मानताके श्रवुसार प्रत्येक की है। तेरी मानता ही स्त्रीमें स्त्री रूप होकर प्रतीत होती है, ऐसी स्त्री खीर स्त्रीका सम्बन्ध वास्तविक नहीं है। तू अन्य मी अनेक श्रियां रख सकता है। जैसे इस स्त्रीका भाव तुममें मानने मात्र ही है इसी प्रकार स्त्री करके समसी हुई गृहस्थी और संसार भी भानने मात्र भूं ठा ही है, न तो स्त्रीका साथ लेकर आता है और न हमेशा साथ रख सकता है, न साथ ले जा सकता है, मानने मात्र ही है, इस प्रकार पुत्रादि सब क्रुटुन्बियों के समभा। यदि कहे कि स्त्रीसे तो वाहर का सम्बन्ध है किन्तु पुत्रमें तो शारीरिक-आंशिक सम्बन्ध है तो यह कहना ठीक है परन्तु यह सम्बन्ध सचा नहीं है, प्रकट होनेवाले जीवने शरीर श्रीर श्रार तेरा सहारा लिया है; वह . श्रंश तू श्रयना तेरा तहीं है, श्रंश माननेसे भी विशेषता ही क्या है ? तेरे भलिन तत्त्वके छ शसे उसके शरीर की उत्पत्ति हुई है, देख ! तेरे ही अ'शसे-तेरे ही शरीरके श्र शसे दूसरेके श्र श विना जुर्चे श्रादि उस पुत्रसे विशेष हैं, पुत्रके शरीरमें तो स्त्री पुरुप दानोंका अंश होता है और जुयेंमें ता केवल तेराही श्र'श है। पुत्र पर तो विशेष प्रेम करता है श्रीर जुयेंको फेंक देता है अथवा मार खालता है! इससे सिद्ध होता है कि 

सीके समान पुत्रमें पुत्रपना भी माना हुआ है। जो तू यह कहे कि जुत्रां ता काटनेवाला-दुःख देने वाला है इसलिये श्रंश होते हुये भी मैं उसे अपना अंश नहीं मानता ता तेरा पुत्रभी तेर ऐसाही है, तुके काटवा और दुःख देताही है फिर भी तू श्रज्ञान से अन्ध होकर पुत्रके मोहमें फंसा रहता है। जिसे तू अपना पुत्र कहता है वह कितने वार तेरा विता हुआ होगा, ऐसा तूने शास्त्रमें सुना होगा। कर्मके ऋतुसार सम्बन्ध होना और दृट जाना हुआ करता है, कभी तू वड़ा, कभी वह वड़ा, कभी वह तुम पर सवार और कभी उस पर तू सवार, यह सव संसार की विचित्रता ही है। संसारका कोई भी एक नियम निश्चित नहीं है क्योंकि संसार कल्पनारूप है ऋज्ञानसे कल्पनामें दीखंता हुऋ स्यूत दश्य है। जा आज तेरी स्त्री है, अन्य समयमें वहही तेरी माता और पुत्री है। इस प्रकार इस विचित्र संसारमें कोई प्रका नियम नहीं है। एक जिन्दगी में भी देखते हैं कि नोकर मालिक होजावा है श्रीर मालिक नोकर है। जाताहै, पुत्र पिताका आज्ञाकारी होता है और पिता पुत्रका आज्ञाकारी होता है, पुत्र पिताका नाकर होता है और पिता पुत्रका नेकर होता है ।

विचार करनेसे संसारका अर्थ इस प्रकार होता है:—सुख दुःख, हर्ष रोक, राग द्रेष, जन्म म्रख् आदि द्वन्द्रोंको प्राप्त होने का नाम ही संसार है। अथवा मनका संसरना—चलना ही संसार है। संसारकी विचित्रता किसीसे जानी नहीं जाती याम रूपात्मक दृश्य जो संसारक्षप है, उसकी यह विचित्रता है

कि सब पदार्थों<sup>र</sup> की उत्पत्ति नाश हुआ करता है तो भी कब उत्पन्न होता है, कन विकारका प्राप्त होता है छीर कव नारा का प्राप्त होता है, यह जाना नहीं जाता । संसार की स्थिति निरंतर श्रौर निरचल देखनेमें नहीं श्राती । श्राकाशके रंगोंके समान चराचरा में चठ उठ कर बैठ जाता है और फिर उत्पन्न होता है। इसका विचार करनेसे मन थक जाता है। ईश्वरके स्वरूपका पार हो ता इस संसारकी विचित्रताका पार हो, ऐसा उसका गम्भीर स्वरूप है, जो कुछ हम कान से सुनते हैं छौर छांखसे देखते हैं. उसमें सव प्रकारकी विचित्रता संसारके श्र'गोंमें समा जाती है। जैसे गन्धर्व नगरके विचित्र दृश्यसे श्रानेक प्रकारकी श्रांति उत्पन्न होती है, ऐसे ही संसारके दृश्यसे भी श्रांति उत्पन्न होती है। जा कुछ कहते, सुनते, देखते समभते हैं, सब संसारमें ही करते हैं, संसारसे भिन्न नहीं कर सकते । जैसे व्यापक ईश्वर में सवका समन्वय हाता है इसी प्रकार सव नाम रूपादि दृश्यका भी संसार में ही समन्वय होता है। विचारसे देा प्रकारका संसार 'दीखता है, ईरवरी प्रपंच—संसार श्रोर जीवकृत प्रपंच—संसार; जीवके प्रपंचसेही जन्म मर्ग श्रादि श्रनेक प्रकारका कष्ट प्राप्त होतां है इसलिये जीवके लिये जीवका प्रपंचही संसार है। अथवा जन्म मरणादि दे। दे। भाव जिसमें हैं, वह ही संसार है। यदि हो भाव न हों तो संसार कहां है। जैसे आंख वन्द करने से कुछ भी नहीं है ऐसे ही जन्म मरणरूप इन्द्र बन्द होजाने से संसार नहीं है परन्तु इस प्रकार के द्वन्द्व-देतका मिटना, कदिन ह

क्योंकि सुख दु:ख देानोंमेंसे एकको प्रह्ण करने से दूसरा उसके साथ श्राये विना नहीं रहता, एक श्राया, एक गया, एक गया, दूसरा आया, इस प्रकार चककी निवृत्ति नहीं होती। स'सारिक सुखको प्रह्ण करते रहना श्रीर दुःख निवृत्तिका उपाय करना, यह धुयेंको पकड्नेके समान हैं। ऐसे प्रयत्नसे जीवके संसारकी निवृत्ति नहीं है। सकती । ईश्वरसृष्टि दृश्य रूप और जीवसृष्टि भावाभाव रूप है। किसी किसीका ऐसा कहना है कि जीवका संसार भी ईश्वरके संसारसे भिन्न नहीं है। यदि जीवका संसार ईश्वरके संसार से भिन्न हो तो उसका होना ही संभव नहीं है क्योंकि अधिष्ठानके विना अध्यस्त हो नहीं सकता लकड़ी का ठूंठ. खड़ा हो तब ही खन्धेरेंमें 'यह भूत' है ऐसा भास होता है,जो लकड़ी का ठूंठ न हो तो भास न हो, ऐसे ही ईश्वर संसार का श्रिधिष्ठान रूप है तव ही जीवका संसार है। ऐसा होते हुये भी **ईश्वरकी सृष्टि ईर्वर अथवा जीव किसीका दुःखदायी नहीं** है, जीवका संसार ही जीवका दुःखका हेतु, है। ईश्वर सृष्टि के सहारे जीवसृष्टि होते हुये भी ईश्वर सृष्टि देाप रहित स्त्रीर जीव-सृष्टि दोप वाली है, यह कितनी विचित्रता है !

जिस प्रकार एक धारों में अनेक छोटे यह मेराके पाये हुये हों इसी प्रकार विचार से देखते हैं तो इस संसार में छोटेसे बड़े तक रूगमें लेकर ब्रह्मा तक एक ही वस्तु के नाम रूप श्रीर समस्व थित्र भित्र प्रकार के देखतेमें आते हैं। प्रारब्ध और अन्तकर गसे ही संसारका होना मान लेने से ईस्बरी संसारकी वीच में जिन नहीं सकते। वासनाके नाशसे संसारका नाश हो जाता है और ईश्वर संसारका नाश नहीं होता। जिस जीवकी वासना निश्च होती है उसके संसारका ही नाश होता है इसलिये जीवको सक्तरपका अयोध—अज्ञान—आंति—वासना—व्यक्तिमाव—अहंभाव ही जीवका संसार है। श्रीरामचन्द्रने ऐसा कहा है:—

"विपर्योक्ती रचनासे वनके मृगके समान मोह्युक्त हम देव श्रादि के हाय विक चुके हों, ऐसे होरहे हैं। नीच काम करनेवाला श्रीर अपना ही पेट भरनेमें क़शल काल नामका धूर्त जगत्में सब लोगों-को हमेशा आपत्तिके समुद्रमें पटका करता है। जैसे अग्नि उध्य प्रकाश वाली लो से भीतर और वाहर जलाता है ऐसे ही काल भी उप चेष्टासे लोगोंको दुष्ट आशासे भीतर और बांहर जंलीया करता है। इन्द्रियोंकी विषयोंमें प्रयुत्तिरूप नीति जी कालकी की है, वह स्त्री होनेसे चंचल खमाववाली है और जितेन्द्रिय पुरुपोंको भी भ्रमानेवाली है। वह धीरजको रहने नहीं ऐसी । कठोर कार्य करनेवाला काल युवा शरीरको युद्ध वना देता है। नैसे संपे वायुको खाता है वैसे ही काल प्राणियोंको खाता है। यमराज द्या रहित पुरुषके समान द्यड देनेवालोंमें शिरोमणि है। वह किसी पर द्या नहीं करता। सब प्राणियों पर चदा-रतासे वर्तनेवाला मनुष्य दुर्लभ है ! प्राणियोंको सब जाति तुच्छ शक्तिवाली है, विपयोंके स्थान मयंकर हैं, आयुष्य आत्यन्त चंचल है, मृत्यु बहुत क्रूर है, युवावध्या अति वेगसे चेली जाती हैं, बाल्यावस्था भोहमें व्यतीत होती है। लोग विषयोंकी विन्तीसे विरे हुये हैं। संसारके सम्बन्धी वंधनरूप हैं। भीग संसारमें रोगके समान हैं। तृष्णा मरुजल के समान है । इन्द्रियां रात्रुता करती हैं, परमार्थ नहीं के समान हो गया है। जिसका मन ही शत्रु है, ऐसा श्रात्मा मनके श्रभिमानसे ननरूप हो कर श्राप ही श्रपनेको दुखी करता है, श्रहंकार स्वस्वरूपको दुखी करता है बुद्धि खरूपकी निष्ठारूप टढ़तासे रहित है, क्रियायें दुष्ट फलको दिया करती हैं, मनकी दौड़ खियोंकी तरफ हुआ करती हैं, विपयोंकी इच्छायें हुन्ना करती हैं। स्नात्माका प्रकारा जाननेमें नहीं घाता, खियां दोपकी सेन्याक समान हैं। शास पर प्रेम नहीं रहा, सत्का असत् सममते हैं, चित्त अहंकारमें लगा हुआ है, पदार्थ विनाशी और परिखास वाले हैं, आत्मस्वरूप जाननेमें नहीं श्राता,न्याकुलताको प्राप्त हुई बुद्धि तपा करती है, विषयीके ऊपर रागरूप रोग बढ़ता रहता है, वैराग्य प्राप्त नहीं होता, सद्-विचार रजोगुणसे मारा गया है, मोह बढ़ता जाता है, सत्य वस्तु श्रत्यन्त दूर हो रही है, जीवन श्रस्थिर है, मृत्यु सामने खड़ी है, बुद्धि मंद श्रीर मलिन हो गई है, शरीरका श्रवश्य नाश होनेवाला है, देहमें जरावस्था जवरन घुसी जाती है, पापकर्ममें चित्त लगा रहता है, सञ्जनोंका समागम नहीं होता, किसी लोकका सुख भी अविचल देखनेमें नहीं आता, परमातन्द्र आप नहीं होता, भीतर ही भीतर मन घनराया करता है, दूसरेका भला होता हुआ देख कर खुशी होना तो दूर रहा, निर्मल करुंगा उदय नहीं होती, नीचता समीप चली आती है, भीरज चला जा रहा है,

हुजनोंका समागम हुन्ना करता है, सब पदार्थ आने जानेवाले हैं, वासना संसारमें बांधती है, समा उपदेश देखनेमें नहीं माता, सर्चा वातोंका स्थान ही नहीं है, पर्वत भी टूट जाता है, आकाश-का भी लय होता है, भुवनोंका नाश हो जाता है, पृथिवीका जलमें लय होता है. समुद्र सूख नाते हैं, वारे टूटते हैं, सिद्ध लोगोंका भी नाश होता है, दानव नष्ट हो जाते हैं, प्रुवका जीवन मी श्रध्य है, देवता भी मारे जाते हैं, इन्द्र भी कालके मुखका शास बन जावा है, यम कालके भपेटेमें आ जाता है, वायु सत्ता रहित हो जाता है, चन्द्र शुन्य हो जाता है, सूर्य मी खंडित हो जाता है, चान्नका श्रभाव होता है, ब्रह्मा भी समाप्त होता है, अजन्मा ऐसा त्रिप्णु भी हरा जाता है, रुद्रकी रौद्रता नहीं रहती, कालका भी लय होता है, फूलकी त्राय चली जाती है, अनन्त ऐसा त्र्याकाश भी चयको प्राप्त होता है, जिसका स्थूलरूप जान-नेमं नहीं त्राता, त्रीर सूदमरूप भी सुन कर, वोल कर कोई जान नहीं सकता, ऐसा कोई पुरुष अपने स्वरूपमें ही मायासे महांडको दिखाता है, श्रभिमानके अंशको प्राप्त होकर रहे हुये सब भूतोंके भीतर रहनेवाले इस पुरुपसे जो वाधाको प्राप्त नहीं होता हो, ऐसा कोह पदार्थ नहीं है। रथमें बैठे हुये पुरुपसे प्रेरित हो कर जैसे रथ चलता है इसी तरह यह पुरुप ही सूर्यको शिला; पर्वत, शिम्बरादिक प्रदेशोंमें, जंगलके गोल पत्थरके समान हमेशा छड़-काया करता है। जिसमें देव श्रीर दैत्योंका समूह रहा हुआ है; ऐसे भूगोलको उस पुरुषने ही पके हुये ,अखरोटके ,खिलकेके समान

ज्योतिष चक्रसे चारों तरफसे लपेट लिया है । स्वर्गमें किएत देवतात्रोंको, पृथिवीमें किएत मनुष्योंको श्रीर पातालमें किएत सपीको यह पुरुष एक संकल्पसे ही अर्जरित कर देता है।"

इस प्रकार संसारकी दुर्दशा पर विचार करनेसे श्रीर उसकी ज्लिति स्थितिका विचार करनेसे संसारकी विचित्रता प्रत्यच जाननेमें आती है, मोहको प्राप्त हुये लोग जान नहीं सकते कि संसारं ऋमृतमय है या विपमय है, बहुतसे बुद्धिमान् मनुष्य भी निश्चंयसे कहं नहीं सकते कि यह संसार सचाहै या मूंठा! स्थावर जंगम प्राणियोंकी उत्पत्ति, उनके शरीरोंकी रचना, उनका भिन्न २ स्तभाव, उपयोग, युद्धि ऋादिक देखकर विचारते हैं तो पैर पैर पर विचित्रता मारुम होती है। जहां जल है, वहां स्थल हो जाता है, जहां श्वल है वहां जल हो जाता है। तेज और वायुके परस्परं योगसे अथवा अन्य तत्त्वोंके परस्पर मिलनेसे भारी रसायनका प्रयोग जल पृथिवी और आकाशमें हुआ करता है। जिस स्थान पर जो न चाहिये वह होता है और जहां चाहिये वहां नहीं होता। कहीं कहीं पहाड़, पानी, चनस्पति, प्रहं आदिकी व्यवस्था ठीक ठीक हो रही हो, ऐसा दीखता है। आदि स्वरूपको लेकर सब पदार्थी का वर्णन कियां जायं तो आयुज्य पूर्ण होने पर पूर्ण वर्णन न हो सके । खसखसके समान वट वृत्तके वीचमेंसे हजारों मतुष्य विश्रोति ले सकें इतना बड़ा वटका वृत्त हो जाता है। इसी प्रकार स्थावर जंगमकी उत्पत्ति आदि अद्भुत रीतिसे हुआ करती है, जो मन और बुद्धिकी कल्पनासे वाहर है।

एक संमय एक मनुष्य दूसरे मनुष्यसे कुछ वात चीत कर रहा था। तीसरा मनुष्य उनकी वार्ते सुन रहा था। प्रथम मनुष्यने दूसरे मनुष्यसे कहा "मित्र! तू अपने मन से ही बुद्धिमान् बनता है परन्तु तुक्ते अपना होश भी तो है नहीं, बोल, तू कौन है? कहांसे आया है ? तेरा लौकिक उत्तर यहां नहीं चल सकता ! बुद्धिशाली वह ही पुरुष हो सकता है, जो सूक्ष्म विचार पूर्वक अपने और अपने आनेका निश्चय कर लेता है। 'मैं अमुक नाम' वाला हूँ, मैं अग्रुक खानसे आया हूँ यह मेरे प्रश्नका उत्तर नहीं है। " दूसरे मनुष्य ने उलट सुलट कर इस प्रश्नके कई उत्तर दियें परन्तु प्रथम मनुष्यने उन सव उत्तरोंको प्रमाणपूर्वक कूँठा सिद्ध कर दिया। तीसरा मनुष्य जो किसी जरूरी कार्यके लिये जा रहा था, इस स्थान पर अधिक न टिक सका, मार्ग चलते हुये वह इन दोंनीं प्रश्नोंको अपने आपसे पूछता जाता था और जैसा सुमता था ऐसा उत्तर भी देता जाता था परन्तु उन उत्तरोंसे उसका समाधान नहीं होता था। एक उत्तरको मिथ्या कहकर नह दूसरा उत्तर देता था, फिर उसे भी मिथ्या मानकर तीसरा उत्तर देता था, इस प्रकार वह घंटे भर चलते चलते प्रश्नोत्तरं करने पर भी कुछ निर्णय न कर सका। तब उसने निश्चय किया कि असुक महात्मा निपुण हैं, उनके पास जाकर मैं इन प्रश्नोंका सन्ना उत्तर शाप्त करूंगा । दों दिन तक वह सन्तके पास जाने न पाया । उसके चित्तमें प्रश्नोन खलवली मचा रक्खी थीं, तीसरे दिन वह कोपहर पीछे सन्तके पास पहुंचा, प्रणाम करके बैठ गया और

नम्रता पूर्वक बोला "महाराज ! मेरी एक प्रार्थना है, मुक्ते आपसे पूछनेमं लज्जा लगती है,परन्तु शंकारूप सर्पसे डसा हुत्रा में आपसे पूछे विना नहीं रह सकता। तीन दिन हुये मैंने एक मनुष्यसे पूछते हुये सुना था कि तू कौन है और कहांसे आया है। उसने कई उत्तर दिये परन्तु प्रश्न करतेवालेने समको काट दिया। मैं भी अपने दिलमें 'भैं कौन हूँ, कहांसे आया हूँ' , इस बारेमें बहुत प्रक्तोत्तर कर चुका हूँ परन्तु मेरा समाधान नहीं हुआ, मैं श्रापसे पूछता हूँ कि मैं कौन हूँ श्रीर कहांसे श्राया हूँ" सन्त इंसते हुये बोले ''प्रश्न खून लाया है, तू कौन है और कहांसे ऋाया है, इसकी तुमें खबर हो या मुमें ? जगत्में तू बहुत स्थाना बनता है, जगत् का सब ज्यवहार करता है, यह सब करते हुये तुके खबर नहीं है कि तू कौन है ? वड़ा श्राश्चर्य है! श्रपना तो पता नहीं, सवर ही नहीं और संसारका सब व्यवहार तो करता ही है।" मनुंच्य वोला "महाराज! श्रापका कहना सत्य है, व्यवहारिक नाम ठाम, शरीरका स्त्राना जाना, यह सब जानता हूं, जब वारीकीसे विचार करता हूँ, तो उनमेंसे किसीमें 'मैं' होता सिद्ध नहीं होता ! मेरी बुद्धि जगत् भरका विचार कर डालती है परन्तु 'मैं कौन हूं' इस विचारमें कुरिठत होजाती है इसलिये मैं आपसे पूछने आया हूँ, जो मैं ऐसा कहूँ कि रामचन्द्र हूं तो मुक्तमें रामचन्द्रपना सिद्ध नहीं होता क्योंकि रामचन्द्र शरीरका नाम है, जो मैं कहूं, कि यह शरीर ही मैं हूं तो भी सिद्ध नहीं होता क्योंकि शरीरको तो मैं अपना कहतां हूं, इसी प्रकार इन्द्रिय मैं हूँ, प्राण मैं हूँ, बुद्धि मैं हूँ,

इत्यादि जिस जिसमें मैंपना सिद्ध करने जाता हूँ, किसीमें मैंपनाः सिख नहीं होता। यड़ा श्राश्चर्य हैं कि मैं अपनेका नहीं जानता। इसी प्रकार यह भी सिद्ध नहीं होता कि मैं कहांसे आया हूँ। शरीर माता पिताका श्रंश है, माता पिताके सम्बन्धसे शरीरकी इत्पत्ति हैं, न कि मेरी, तब मेरा श्राना कहांसे हुश्रा ? 'मैं कौन हूँ'. यह सिद्ध होतो मेरा श्राना भी सिद्ध हो। सब प्रकारसे विचारते. हुये जब कुछ नहीं सुभता तब यह भी विचार होता है कि मैं होऊ गा ही नहीं, होता तो मालूम होजाता, मेरी बुद्धि इस वात का स्वीकार नहीं करती क्योंकि मैं स्वयं तो कह ही रहा हूं फिर में नहीं हुं ऐसा कहना कैसे वन सक्ता है ? इस शंकाने मुक्ते दीन किया है बड़ा अन्धेर हैं कि मैं सबका जानने वाला हूं परंतु अपने की नहीं जानवा, यह क्या आश्चर्य हैं ? क्या मैं ही इस प्रकार नहीं जानता या सबका यह ही हाल है। क्या यह सब संसार श्रन्धेरेमें ही एक दूसरे से ठीकरें खाया करता है ? सव व्यवहार की किया और शासकी कियाकी सिद्धिकरने वाला में कौन हूं? आप सुक पर दया कीजिये !"

सन्तने कहा "भाविक! तु बुद्धिवाला है, इसमें संदेह नहीं है परन्तु तेरी बुद्धि भाथरी है, सुके मेरी खबर है, तेरी तू जाने, इतनाही तेरे प्रश्नका उत्तर है परन्तु जब तू प्रार्थना करता है तो कहे बिना चल नहीं सकता, कहना ही पड़ता है, तेरा यह प्रश्नवहे महत्त्वका है, यदि तुके संसार और संसार के भाग-ऐश्वर्यकी लालसा बनी हो तो सुकसे मत पुळ क्योंकि इस प्रश्नके उत्तरके

साथ तेरी मानी हुई संसारकी रमणीकता चली जायगी! संसार-की रमणीकता, भागोंकी विशेष इच्छा तब तक ही टिकती है जब तक यह जाना नहीं जावा कि मैं कौन हूं, जादूके रुपये पर तव तकही प्रेम रहता है जब तक यह जाना नहीं जाना कियह भू ठा है, जादूका है! वेाल! क्या तू जगत्ते दुखो हुन्ना हैं ? क्या जगत्के भाग हमेशाके लिये तुक्ते श्रप्रिय हुये हैं ?" मनुष्यने इाय जोड़कर कहा "सहाराज ! आप जिस प्रकार जगत्के प्रेमका चूट जानेका कड्ते हा ऐसा जगत्की तरफसे मेरा प्रेम चूटा नहीं है ते। भी मुकं निश्चय है कि जगत् विचित्र है श्रीर दु:खदायक है यदि ऐसे जगत्की प्रियता दृट जाय तो हानि ही क्या ? कुछ भी हो, में सब सहन कर लूंगा, मुक्ते अपना पता लगाना चाहिये!" सन्तने कहा "तय सावधान होकर सुन श्रीर इस प्रश्नोत्तर के हृदयमें धारण करके संसार समुद्रसे पार होजा! यह सत्र संसार श्रज्ञानका कार्य है, तूने श्रज्ञान के साथ श्रपनी एकता कर रक्खी है इसितये श्रज्ञान ही तेरा स्वरूप होरहा है। अज्ञान अज्ञानके पदार्थों के। ही जाननेके। समर्थ होता है तेरा वास्तविक स्वरूप ज्ञान स्वरूप है। अज्ञानसे युक्त हुआ तू अपनी श्रज्ञान युक्त युद्धि से उस ज्ञान स्वरूपका किस प्रकार जाने ? वुद्धि व्से जाननेका श्रसमर्थ है, सव संसार श्रज्ञानका है श्रौर श्र**ज्ञा**नस भरा हुआ है। इंस सब प्रतीतिका ऋधिष्ठान तेरा मेरा और ब्रह्मांड भरका वास्तविक स्वरूपं परज्ञहा है । मैं,तू झौर वह आदिक जितना व्यक्तित्व तुमे दृष्टिगाचर होरहां है, सब मायाका है सबका वास्त-

विक आत्मस्वरूप अन्यक हैं, विकारसे रहित है, मेरा तेरा आदिकसे रहित है, आने जानेसे रहित है, ऐसा होते हुये भी मायाके प्रभावसे उलट गया है, उलटा प्रतीत होता है, तू अबर द्यमर श्रौर ज्यापक है। तूने श्रपनेको एक छोटेसे शरीरमें जा मान रक्सा है, ऐसा तू नहीं है। तू एक श्रात्मरूपसे सब शरीरोंमें विराज-मान है। एक शरीर तू नहीं है, एक शरीर तेरा नहीं है, तू सब शरीरोंका प्रकाशक है, सब शरीर तेरी सत्तासे ही प्रकाशित होते हैं। एक शरीरकी हदमें चृत्ति रोक रखनेसे व्यक्तित्वकी प्रतीति होती हैं। इस सब मायाके कार्य-मायाके परदेमेंसे तू अपने स्वरूप का जानना चाहे तो किस प्रकार जाना जाय ? तैरा जन्म मरण नहीं है, शरीर नहीं है, कर्म, धर्म और अल्प ज्ञातादि गुरा भी तुममें नहीं है, इस प्रकारका सात्ती जी श्रुति वाक्यसे परब्रह्म स्वरूप है, वह ही वास्तविक तू है। मैं और तृ शब्दोंका भी मैं तेरे सममानेके निमित्त उपयोग करता हूं। अनिर्वचनीय मायाके फंदेमें फंसा हुआ प्रत्येक प्राणी श्रज्ञानसे अपने व्यक्तित्वके निश्चय में टिककर श्रीर वंधनमें पड़कर सुखी दुखी होता है। तेरा स्वरूप मन वृद्धि श्रीर इन्द्रियोंका विषय नहीं है इसलिये मन, वृद्धि श्रीर इन्द्रियां उसके। जान नहीं सकतीं ! जब तू मायाके द्वावसे हटे तब श्रात्म भाववाली दुद्धिसे ही कुछ जान, सकता है। तेरे प्रश्नका उत्तर यह है कि तू सचिदानंद खरूप, अनंत, अनिकारी, अक्रिय. सवसे परम, सत्य और व्यापक हैं। तू सब स्थानोंमें परिपूर्ण हैं। इसलिये कहींसे था नहीं सकता और न कही जा सकता है।

श्रह्मान ही त्र्याता जाता रहता है। श्रह्मानने तुके दीन किया हैं। श्रज्ञानके परदेका छ।इकर अपने स्वरूपमें अपने भावका स्थिर कर, अब भी तुफ्तें विकार नहीं है, तू अपनेका मायामें मानता है इसलिये नायाके सब विकार तुर्के अपनेमें प्रतीत होते हैं। मायामेंभी विकार नहीं है, मायामें तेरी दृष्टि मायाके विकारोंकी उत्पत्तिका कारण है। जैसे घोड़ा ऋपने सब रुत्रोंको काड़कर खस्य होता है, इसी प्रकार मायाकी धूलको काड़ कर अपनी स्वरूप निष्ठामें श्रा। केवल तू ही नहीं, जय तक श्रद्धान निष्टत्त नहीं होता. कोई भी श्रपने खरूपको जान नहीं सकता श्रौर श्रनादि श्रहान श्रौर श्रज्ञानके किये हुये कष्टोंसे निष्टत्त नहीं हो सकता । जो तुमे अपने को जाननेकी इच्छा हो तो अपने स्वरूपका वारम्यार चितवन कर, 'तू कौन है श्रीर कहांसे आया है' इस प्रथका उत्तर तुमको संसाररूप समुद्रमें से पार करने के लिये नौकारूप होगा । यह वारम्बार विचार, सत्संग कर श्रीर सत् शास्त्रोंका पठन करके अपने निश्चयको दृढकर ।

सुरतटनी तरु मूल निवासः । शय्या भूतलमजिनं वासः ॥ सर्वपरियह भोग त्यागः ।

कस्य सुखं न करोति विरागः ॥१६॥ भ०

अर्थ:--गंगा किनारेके वृत्तकी मूलमें निवास करना, भूमिका विखर, मृगवर्म वस्र, सब परिमह और भोगका त्याग, ऐसी वैराग्य किसको सुख नहीं देता यानी सबको सुख देता है इसलिये गोविन्दका भजन कर।

> सुरसारे तरुकी जड़में पड़ना । गृय्या भू मृगचर्म पहरना ॥ भाग तजे कुछ भी नाहिं लेवे । किसे विराग नहीं सुख देवे॥ १६॥ भज०

जिस प्रकार खुली हुई हथेली स्पष्ट प्रतीत होती है इसी प्रकार यह "चर्षट पंजरिका" स्पष्ट उपदेश देती है। इसका व्यन्तिम पद यह है कि वैराग्य किसको मुख नहीं देता यानी सबको सुख देता है। सब दुनिया मुखर्फा खोजमें प्रवर्त्त हो रही है, खोजने वालेको श्रमन्त काल व्यतीत होगया है तो भी संसारमें सुख नहीं मिला। जिसको सक्वे सुखकी इच्छा है, उसको बताया जाता है कि यदि कोई सुख करनेवाला है तो वह वैराग्य ही है, सिवाय वैराग्य के सुख किसीमें नहीं है, वैराग्यसे ही सुख मिलता है। वैराग्य रहित सुखको चाहना श्रौर प्रयत्न मरुजल से प्यास बुमानेका यत्न है। प्रहण्में दुःख है श्रीर त्यागमें सुख है। ज्यवहारमें भी शुद्ध बुद्धिसे विचार कर देखा जाय तो शहरामें कष्ट ही मालूम होगा और त्यागमें सुख अवश्य प्रतीत होगा । जो कामनाओं से अन्ध और बुद्धिसे अष्ट हुये हैं, ऐसोंसे त्याग नहीं हो सकता। वे त्यागके रहस्यको भी समभ नहीं सकते। उन लोगोंको पापाँका बहुत सा फल भोगना शेप होने से त्यागकी तरफ ननकी वृत्ति नहीं जाती परन्तु वास्तिक सुख तो त्यागसे श्रीर त्यागमें ही है। श्रन्त:करण शुद्ध हुये विना त्याग नहीं हो सकता इसलिये त्यागमें मददरूप श्रीर निर्मलता को देनेवाली गंगाजीके किनारेके वासको कहते हैं।

सव निद्योंमें श्रेष्ठ विभूतिरूप गंगा नदी है। जिस निर्मल पवित्र देशमेंसे उसका वहन हुआ है, वह कैलाश कहा जाता है। ऐसे पवित्र खलमें से जिसकी उत्पत्ति है, वह गंगा भी पवित्र है श्रौर दूसरोंको भी पवित्र करने वाली है। पुराणों में गंगाजी की जरपत्ति विष्णुके चरण कमल और शंकरकी जटामें से कही है। विष्णुके चरएका जल विष्णुका चरणोदक है । विष्णुका भाव— सामर्थ्य विष्णुके चरणोदकमें है और शंकरकी जटा जो पवित्र है उसके संगसे पवित्र हुई गंगा लोगोंको पावन करनेके लिये भूमि पर वहती है। भगीरथ राजाकी महान् तपख्यांका प्रभाव भी गंगामें मिला हुआ है इसलिये गंगा असंख्य गुणवाली है। **उसका माहात्म्य पुराखादिकों में बहुत प्रकारसे वर्णन** किया गया है। ऐसी देव गंगा वहती हुई अपने दोनों किनारों की भूमिको पवित्र करती रहती है। जैसी गंगाजी पवित्र हैं ऐसे ही गंगाका तट भी पवित्र है इसीसे वहुतसे तीर्थ गंगा तट पर आये हुये हैं। पवित्र ऐसी गंगाजी के किनारे आये हुये वृत्त भी पवित्र होते हैं क्योंकि पवित्र किनारे पर उनकी उत्पत्ति है. और गंगाजल से ही वनका पोषण और वनकी दृढि होती है। ऐसे पवित्र हुनकी ज़ब् विशेष पवित्र है क्योंकि शंगा ज़लका सीधा ही पान करती

है। वे युच्च गंगा जलके पानसे पवित्र महात्मात्रोंके समान अमर समान ही हैं, वहुत प्राचीन हो जानेसे उनकी जड़ोंमें कोतर पड़ जाते हैं और पेड़के मध्यमें गुद्रती गुफा वन जाती है, वहां बृत्तके मूल भी होते हैं, ऐसी मूलोंमें जिसका वास है, वह त्यागी मनुष्य भी पितत्र दृत्त, मूल, किनारा और गंगाजल आदिके संगसे पवित्र हो जाता है; वहां रहनेसे तपस्ती, ऋषि श्रीर झाती बन जाता है। यह सत्संगका प्रभाव है। वहां एकांतमें रह कर भजन करने वालेकी भूमि ही शय्या होती है। वहांका निवास संत समागमके समान है। ऐसे स्थान पर वस्त्रोंके बदले निर्दोप शाकहारी ऐसे मृगका चर्म ही वस्त्र होता है। मृग चर्म में सामान्य वससे विशेष प्रमाव है इसलिये उसकी पवित्र समम कर भजन पूजा श्रांदिकमें श्रासनके स्थानमें उससे काम लिया जाता है। ऐसे संव अनुकूल असंगोंमें वैराग्य हंद होता है। वहां भोगका अभाव होनेसे शेष रहीं हुई भोगकी इच्छा भी निवृत्त हो जाती है। उपर बताई हुई वैराग्यकी बाह्य सामग्रीके साथ भोगकी इच्छा भी न हो और किसी भौतिक पदार्थका ब्रह्ण भी न करे, यह सूर्स्म वैराग्यकी सामंत्री है। दोनों प्रकारकी वैराग्यकी सामग्रीसे जो वैराग्यवान है, उसे वहाँ स्तामाविक ही सुख है। ऐसे वैराग्य वाला मंतुक्य चाहे जैसा भी हो सुखी ही रहता है। वहांके स्वाभाविक सुखके साथ ईश्वर चिन्तवन, प्रसु प्रेम और श्रांसज्ञान सुलभतांसे प्राप्तः होता है। जो स्वामाविक धुसको लेता हुआ वैराग्यसे। अन्तः करण १६

निर्मल कर जेता है, वह स्वरूपका बोध प्राप्त करके श्राखण्ड स्वरूप ही वन जाता है। वैराग्यकी जितनी महिमा कथन की जाय उतनी थोड़ी है।

विना वैराग्य वुद्धिकी तीव्रतासे अथवा तर्क करके जो आत्म शानको प्राप्त करना चाहता है, उसके समान अन्य कोई मूर्खनहीं है। विना वैराग्य घर वैठे वैठे भोग भोगते हुये, श्रासक्तिको न छोड़ते हुये आत्म वोध हो जाता होता तो अनेक ऋपि मुनि और राजा लोग, सब वैभवमें लात मार कर जंगलका कप्ट क्यों भोगते, फ्या ऐसा भोग तुमको ही प्रिय है ? क्या उनको प्रिय न था ? . क्या ऐसा तुमको ही श्रच्छा लगता है ? क्या उनको द्वरा लगता था ! क्या तुम्हारे समान भी वे बुद्धिमान् श्रौर सामध्येवान् न . थे ? तुम घरमें वैठकर हो ज्ञान प्राप्त करके छतार्थ होना चाहते . हो, उन्होंने घर वार छोड़कर एकान्त वनमें जा वास किया, क्या वे मूर्ख थे ? सब जीवोंको भोग श्रिय ही लगता है। तुमको . प्रिय लगता हो श्रौर उनको प्रिय न लगता हो, ऐसा नहीं है। : उन लोगोंकी दृष्टि परिग्णामके ऊपर थी, तुम्हारी केवल भोगके ं ऊपर है! भोग त्रिय होते हुये भी दु:खदायक है। भोग करके · दुःखकी निवृत्ति नहीं होती श्रीर न कभी कल्याएकी प्राप्ति होती है। प्रिय होने पर भी छोड़े बिना कार्यकी सिद्धि नहीं होती, - ऐसा देखकर ही वे लोग सब भोगोंको त्यागकर छात्म चिन्त-वनमें लगे थे। आजकल यदि किसीको वैराग्यके लिये कहा जाय तो तुरत ही उत्तर मिलता है:- "वाह ! क्या घरने वैठे

भजन नहीं होता ? क्या गृहस्थीमें रहते हुये कल्याण नहीं होगा ? जनकादि कितने ही राजा, ऋषि, गृहस्थीमें रहते हुये ही परमपदको प्राप्त हुये हैं। गृहस्थी ही सबसे बड़ा आश्रम है !" इस प्रकार श्रपनेको जनकके साथ वैठानेको तैयार हो जाते हैं। कहां जनक श्रीर कहां तुम! कहां राजा मोज श्रीर कहां गंगा तेली! यदि सबको ऐसा ही ज्ञान हो जाता हो तो शास्त्रकारोंका तीसरा चौथा आश्रम बनाना ही न्यर्थ था ! पुराने जमानेमें एक जनक हो गया है, आजकल तो घर घरमें ही जनक हैं, सब घर बैठे ही ज्ञान चाहते हैं, वाहर निकलना कोई नहीं चाहता, कोई एक संस्कारी निकल छात्रे तो वह अपवादरूप है। कुछ भी करो, . विना वैराग्य कल्याण किसी प्रकार नहीं हो सकता। रागसे जगत् है। वैराग्यसे जगत् निष्टत्त होता है। रागमें दुःख है, वैराग्यमें दु:खका श्रभाव है। वैराग्य दो प्रकारका है, श्रांतर और बाह्य। स्त्रांतर रिहत बाहरका वैराग्य सफल नहीं होता। फलका दाता श्रांतर वैराग्य ही है, इससे ऐसा न सममना चाहिये कि वाहरका वैराग्य न्यर्थ है। फ्रांतर वैराग्य कठिन है, सबको वाह्य वैराग्य विना आंतर वैराग्य नहीं हो सकता और युक्तिपूर्वक किया हुआ वाह्य वैराग्य तो आंतर स्यागमें मददरूप होता है। ऊपरके पदमें वाह्य श्रौर आंतर दोनों ब्लैराग्य सममने चाहिये,यदि वाहरका वैराग्य गुद्ध हो छौर आंतर वैराग्य न हो तो दूसरे जन्मोंमें वाहरका वैराग्य श्रांतर वैराग्यको उत्पन्न करनेवाला होता है। बाहरका वैराग्य भी न होते हुये केवल डोंग ही हो तर्व तो

ऐहिक और पारलौकिक हानि हो होती है। छल कपटसे अशुभ फलकी ही प्राप्ति होती है, शुभ फल होना संभव ही नहीं है।

परिप्रह त्याग और भोग त्याग ये दो वैराग्यके अंग हैं। परिप्रह त्याग स्थूल है, और भोग—तालसा सूक्ष्म है। परिप्रह ° पदार्थों का होनेसे स्यूल है स्त्रीर भोगका भान-सुख मानसिक होनेसे सूक्ष्म है ! देश, काल, वय और योग्यताके साथ उपयोगके लिये जिन जिन वस्तुश्रोंका ब्रह्ण करना है, वह परिग्रह कहलाता है और चारों तरफसे पकड़ना परिग्रह है। चाहे बदला देकर ले, चाहे बदलान देकर लेवह परिप्रह है। पदार्थी की सुस्म इच्छा भोग है। दान लेंना भी परिमह कहलाता है परन्तु परिमहका यह अर्थ संक्रंचितं है। परिप्रह प्रहराएरप होनेसे दु:ख और वंधनका हेतु है। प्रहेंस त्यागका विरुद्ध शब्द है इसलिए सब परिमहका त्याग ही वैराग्यं होतां है, परिग्रह सिंवाय और कोई वंधन नहीं है। दान देना मुलम है, लेनां कठिन है, लोग इसका उलटा अर्थ करते हैं, यानी दान लेनां सुंलभ समभते हैं श्रीर देना फठिन समभते हैं। दान देनेवाला देकर अपना हित करता है, देकर प्रसन्न होता है, इससे विरुद्ध योग्यता रहित दान लेने वाला अपना अहित करता है, अपने शिरं वोमा चढ़ाता है, योग्यता सहित दान लेनेवाला ंहो तो भी परिष्रहकी निवृत्तिके अर्थ उसको अवस्य कार्य करना पड़ता है श्रौर दानका मींगना वो वहुत बुरा है। 'दान दो' ऐसा कहनेके साथ कहनेवालेके शरीरमेंसे लज्जा, शोभा, बुद्धि, कान्ति और तक्सी निकल जाती है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध ये

जी पांच विषय हैं, उन पांचोंके भोग-पदार्थों का ही परिमह होता है।

सुसके उत्पन्न करनेवाले वैराग्य, आत्मबोध श्रौर उपरित त्तीनोंका आपसमें मेल है, उन वीनोंमें आत्मघोध मुख्य है, वैराग्य श्रीर उपरित वोधके सहायक हैं, मेरा तेरा राग होप श्रीर आसिक का वैराग्यसे नाश होता है और इसीसे दुःखंका अभाव-सुख होता है, स्रात्मवोध वैराग्यका सहायक है। जब वोघ होता है त्तव वोधजन्य मुख होता है, वैराग्यसे वोध और वोधसे उपरित होती है, उपरित शांति स्वरूप है, ऊपर जा गंगा तट पर वास वताया है उसमें खमावसे ही वैराग्य है क्योंकि राग करने योग्य वस्तुओंका वहां अभाव है, ऐसे ही वस्तु श्रौर भोग जो संग दोष को पैदा करनेवाले हैं, उनका भी नहां श्रामान है, इसलिये कहा है कि वैशाग्य किसको सुख देनेवाला नहीं है यानी सबको सुख देनेवाला है। जिसके चित्तमें वैराग्यका आंकुर निकलता है, एसे सब पदार्थों पर दोप दृष्टि होती है, विवेकसे युक्त चित्तमें, भोगकी श्राशायें नहीं उठवीं, विवेकसे वैराग्यकी उत्पत्ति होती है, विवेक न हो तो वैराग्यकी उत्पत्ति ही असंभव है, शुद्ध अन्तःकर्णमें विवेक होता है, सत् कर्म और संत्संगसे अन्तः करण शुंख होता है, इस प्रकार वैराग्यकी उत्पत्ति है, वैराग्य उत्पन्न होनेमें अनेक विभित्त होते हैं, भौतिक निमित्त न होते हुये जिसके अन्तः करणमें स्वाभाविक वैराग्यको उत्पत्ति हो, वह श्रेष्ठ मुसुख्रु कहा जाता है, मोत्तके अधिकारीके चार् लचलों में नैराग्य दूसरा है तो भी बैराग्य-

की महस्वता सबसे अधिक है, संसारमें सब प्रकारके भोग उपिश्यत होते हुये जिसके अन्तः करणमें वैराग्य होता है, वह महान् भाग्यशाली है, विना निमित्त वैराग्य होनेसे उसका पूर्वका बहुत पुर्य प्रतीत होता है, ऐसा पुरुप मोत्तमार्गमें बहुत जल्दी प्रवेश करता है, निमित्त सिहत भी जिसको सबा वैराग्य हो जाय, अंत तक शिथिल न पड़े और आगे प्रयत्न किये जाय तो मनुष्य हेहका सार्थकरूप जो आत्मबोध है, उसे वह अवश्य प्राप्त कर लेता है, उसके वैराग्यको धन्य है, जिस वैराग्यसे इस शरीरमें यथार्थ आत्मबोधको प्राप्ति और शांति हो।

नारद्जीने व्यासजीसे अपने पूर्व जन्मकी कथा कही है, जिसमें भिक्त किस प्रकार हुई, वैराग्य किस प्रकार हुआ, एकांतमें जाकर तपश्चर्या करके परम शांति किस प्रकार प्राप्त जी, यह सब इस प्रकार दिखलाया है:—पूर्व जन्ममें में एक दासीका पुत्र था, मेरी मा लोगोंकी टहल करके अपना गुजारा करती थी, जिस प्राममें हम रहते थे, वहां एक समयजब मेरी उमर सात वर्षकी थी तब चातुर्मासमें बहुत सन्त लोग आ कर टिके थे, मेरी माताको देवदर्शन और साधु सन्तों पर प्रेम था, जहां कोई संत महात्मा आता वहां मुमे दर्शन करानेको ले जाती थी । इसी नियमा- असार वह मुमे इन त्यागियोंके पास ले गई। फिर तो में माताके बिना भी सन्तोंके पास जाने लगा । वहां मुमे कुछ प्रसाद खानेको मिल जाया करता था। कुछ प्रेमसे और कुछ वाल्या- वश्वाकी खानेकी चाटसे मैं नित्य प्रति उनके पास जाने लगा

मेरी ऐसी रुचि देख कर मेरी माताने भी मुमे उन महात्मात्रोंकी टहल करनेकी आज्ञा दे दी । जब मुफ्ते वहां आनंद माल्म हुआ त्तय में वहां ही रहने लगा। जब ऊई दिन तक घर न जाता तव तो मेरी मा साधुआंके पास आ कर मिल जाती और घर पर चलनेका आग्रह करती। मेरा लड़कपन था तो भी मैं चंचल नहीं था, सब खेल कूद छोड़ कर शांत हो कर साधुआंके सामने वैठा रहता था, थोड़े बचन बोलता था । जिस कार्यके लिये संत मुक्तसे कहा करते थे, उसको मैं अपनी शक्तिके अनु-सार प्रेमपूर्वक कर दिया करता था। वे मुनि लोग समदर्शी थे तो भी मेरी शांत प्रकृति देख कर सुमा पर विशेष प्रेम करते थे। महात्मात्रोंकी वची हुई प्रसादी उनकी आज्ञासे मैं खा लिया करता था। इस प्रकार मूं ठन खाते खाते मेरे सब पाप नष्ट हो गये और कुछ दिनमें मेरा चित्त शुद्ध हो गया । साधु धर्ममें मेरी रुचि बढ़ती गई और देखादेखी मैं भी जैसा मेरी समममें आया ऐसा ईश्वर भजन करने लगा । वे महात्मा लोग परव्रहाके गुर्णोका कीर्तन और ध्यान किया करते थे, कहीं परब्रह्मका निरूपण श्रीर शंका समायान मी हुत्रा करता था। उसे मैं विशेष नहीं सममता था तो भी वार्यार वह ही चर्चा होनेसे कुछ शब्दोंका साव जानने लगा था। इस प्रकार मेरी ईश्वर भक्ति टढ़ हुई ख़ौर में देखने लगा कि मुक्त परब्रह्ममें यह सत् श्रसत् प्रपंच माया करके कल्पित है। चातुर्मास व्यतीव होने पर मुक्तमें सात्विक बुद्धि छत्पन हुई देख कर दीनों पर दया करनेवाले महात्मात्रोंने

कृपा करके परम गुप्त झान मुकते कहा जो भगवान्ने कहा है। जससे अगवान् वासुद्वेवकी सायाका प्रभाव ज्ञात हुआ। चातुर्मास पूर्ण होने पर वह संत मंडली,वहांसे चली गई । उस समय सुमे बड़ा दु:ख हुआ। मैं सत्संगमें लगा हुआ था इसीसे बारंबार श्रानेवाले साधुश्रोंके पास चला जाता था श्रीर ईश्वरकी तरफ मेरा अधिक प्रेम होता जाता था ! अपनी माता का मैं एक ही पुत्र था नह नम बुद्धिनाली स्त्री श्रौर मूर्ख दासी जाति थी। उसका मुक्त पर अनन्य प्रेम था। वह चाहती थी कि मेरे शुमके लिये मुमे एक चरण भी श्रपनी नजरसे दूर न होने दे परन्तु पराधीन होनेसे वह ऐसा करनेमें असमर्थ थी। एक दिन दूध दुहनेको सेरी साता घरसे बाहर निकली। मार्गमें एक सर्प पड़ा हुन्ना था। उसके ऊपर मेरी माताका पैर पड़ गया श्रौर उसने उसको काट खाया और वह सर गई। भक्तके कल्याण करनेवाले हरिका श्रपने ऊपर श्रमुग्रह हुआ मान कर माताकी दाह क्रिया समाप्त करके मैंने उत्तर दिशाकी तरफ चल दिया। मार्गमें कई वड़े बड़े श्रौर छोटे छोटे प्राम श्राये, कई वन उपवन श्राये। जंगलमें हाथियोंके तोड़े हुये वृत्त देखे । गहन वनमें प्रवेश करते ही सर्भ, उल्छ, पत्ती और श्यालोंका घोर शब्द सुनाई दिया, जिससे जंगल महा भयानक दीख पढ़ता था। चलते चलते मैं थक कर शिथिल हो गया, मूख लग रही थी, प्याससे मुख सूखा जाता था, वहां मुसे एक नदी दिखाई दी, उसमें मैंने स्तान किया, जल-पान किया; शोभा वाली निर्मल जल वाली नदी के किनारे आये हुये

एक पीपलके वृत्तकी जड़में बैठ गया और जैसा मैंने सुना था ऐसे श्रात्मा-भगवान्का चिन्तवन करने लगा। भक्तिभावसे चित्तको एकाम करके भगवान्के चरण कमलोंका ध्यांन करने लगा। उस समय प्रेमकी उमंगसे मेरे नेत्रों में आनन्दके अशु भर आये और कुछ समयके बाद घीरेधीरे हृदय में हरि प्रकट हुये; प्रमानेशसे मेरे रॉगटे खड़े होगये श्रीर इतना परमानन्द प्राप्त हुन्ना कि में जानन्दके अथाह समुद्रमें दूव गया। अपने देह और संसार की मुक्ते कुछ भी सुध न रही ! चए। भर में ही अचानक भगवान्का मनमोहन, शोकनाशक, रमणीक स्वरूप मेरे हृदयमें श्रान्तर्हित होगया तन मैं उस स्वरूपको न देख कर वहुत ही उदास हुआ। फिर फिर मनको एकाप्र करके ध्यान करने लगा परन्तु फिरसे भगवान् का दर्शन न हुआ। उस एकान्त, निर्जन स्थानमें में कई रोज तक रहा और उस स्वरूपके देखनेकी इच्छासे वारम्बार ध्यान करता रहा परन्तु दर्शन न होनेसे अत्यन्त दुः बी था। एक दिन कहीं से आवाज आई 'हे वालक! अव इस जन्ममें तुमें मेरा दर्शन नहीं हो सकता क्योंकि तेरा श्रंत:-करण काम क्रोघ आदिसे रहित भली प्रकार निर्मल नहीं हुआ है। ऐसे अन्तः करणसे योगी मेरा दर्शन नहीं पाते और एक बार जो तुमे मेरा दर्शन हुआ है, वह तुममें प्रेम बढ़ानेके निमित्त हुआ है क्योंकि मेरा प्रेमी भक्त भीरे भीरे संपूर्ण काम क्रोध आदि से शून्य होजाता है। थोड़े कालके सत्संगसे मुक्तमें तेरी भक्ति हुई है, तू इस निन्दनीय शरीर को त्यांग कर मेरा मन वन जायगा।

तेरी बुद्धि मुक्तमें अचल होगी और कालान्तरमें मेरी कृपासे इस जन्मका ज्ञान रहेगा !" वाणी वन्द हुई, मैंने अपनेको अनुप्रहीत देख कर उस देवेश्वरको शिर भुका कर प्रणाम किया पश्चात् मैं उसी स्थान पर रह कर लज्जाको त्याग कर ईश्वर के परम गुप्त, कल्यागुरूप नाम श्रीर लीलाश्रोंका कीर्तन, स्मरण करता रहा। फन्नाहारसे अथवा ब्रीहि आदि से निर्वाह करता हुआ सन्तोषके साथ अहंकार और इर्ष को त्याग कर कालकी राह देखते लगा। समय पाकर मेरा दूषित स्थ्रूल शरीर गिर गया श्रीर मुक्ते दिव्य शरीर की प्राप्ति हुई। ईश्वर का मुक्त पर पूर्ण श्रतुमह हुआ; मैं अपने स्वरूपमें स्थित हुआ ! हे व्यासजी ! तुम स्वयं जानते हो कि किस वैराग्यवान को एकान्त स्थान सुख-दायक नहीं होता, सबको ही सुख दाता होता है। वैराग्य ही अचल सुखका साधन है। एकान्तसे मिला हुआ वैराग्य ईश्वर स्मरणमें चित्तको जल्दीसे प्रवेश कराने वाला होता है। पूर्ण त्यागी ही योगी होता है। ई इवरकी प्रसन्नता भी वैराग्य वाले पर ही होती है, ऐसी प्रसन्नता ही अखगड सुखको देने वाली है।" यह ही ऊपरके पदमें कहा गया है। जिसका कल्याण होनेका समय निकट आता है, उसे ही वैराग्य की सिद्धि प्राप्त. होती है, उसको ही एकान्त खान और ईश्वर स्मरणमें रुचि होती है। वह ही प्रयत्नपूर्वक परमपद को प्राप्त कर सकता है।

सक्त क क क क क क क क क

# वेदान्त केसरी कार्यालय की पुस्तकें।

## वेदान्त दीपिका।

इस प्रंथ में जिझासु को स्वाभाविकता से होने वाली शंकात्रों का श्रत्यन्त मार्मिकता से समाधान किया गया है। वेदान्त के महत्त्व के प्रंथों को पढ़ने पर भी जिन शंकाश्रों का समाधान न होने से जिझासु का चित्त श्रशान्त रहता है, वे शंकाएं इस प्रंथ को पढ़ने से समूल नष्ट होजांयगी। प्रंथ को पढ़ते समय जो शंकाएं नयी उत्पन्न होंगी उनका समाधान श्रागे ही मिलने से पाठकों को श्रात्यन्त श्रानन्द होगा। इसमें इस विपय के चौबीस प्रश्न हैं:—

त्रहा श्रौर जगत्, जीव, ज्ञान श्रौर श्रहान, श्रहेत, स्वर्ग नरक श्रौर मोझ, माया श्रौर मोस, ब्रह्म की श्रसंगता, पुनर्जन्म, कर्मका फल, कर्त्ता भोका, जीव सर्वज्ञ क्यों नहीं ?, प्रारच्म, जीव का शरीर से निकलना, मोस्न की इच्छा, सत् श्रौर श्रसत्, श्रात्मा की चैतन्यता, जन्म किसका ?, मैं कौन हूँ, जीव सृष्टि श्रौर ईश्वर सृष्टि, शास्त्र का प्रयोजन, दुःखकर जगत्, श्रात्मा शुद्ध कैसे हुआ ? ईश्वर की समानता, ज्ञानी जन्म रहित कैसे ?

प्रत्येक विषय को प्रथम युक्तिपूर्वक सममा कर उसको अधिक हट करने के लिये प्रसमानुसार दृष्टान्त देकर प्रथ अत्यन्त रोचक वताया गया है। इसमें ये हृष्टान्त आये हैं:—

श्रीकृष्ण भगवान् ने सुदामा को माया दिखलाई, दत्तयझ, महादेव श्रौर गण्पितका युद्ध, भीष्म श्रौर काशीराज की तीन पुत्रियां, ज्यासजी ने जैमिनीजी को काम की प्रवलता दिखलाई, रंग वद्तने वाला पत्ती, काशीका द्वैतवादी पंडित, इन्द्र नहुष श्रौर शची की कथा, शिव भक्त पंडित को महादेवजी ने ग्यारह सौ रुपये दिलवाये, एक वांते को किस प्रकार ज्ञान हुआ ? एक लड़के को गुदा में गिरगिट घुस जाने का श्रम, माया को श्रनादि बताने में महात्मा की युक्ति, हिमालय पहाड़ की अन्वेरी गुफा, एक संत और राजा की मित्रता, एक से श्रनेकता सम-माने की युक्ति, मुंबई का एक चित्र बनाने वाला लड़का, एक हारमोनियम वजाने वाला लड्का, एक लड्के का पूर्व जन्म का कथन, मेस्मेरिजाम द्वारा साहूकार की श्रात्मा का श्रावाहन, यूड़ा जवान और जवान यूड़ा बना, एक सीधे साहुकार की एक चदमासने ठग लिया, अन्धा विलाव और छंगड़ा रीछ, गरीव साधु श्रीर राजा साधु, श्यासलाल मर कर जी बठा, चीन का कैदी, मुशल अधर छोड़ने वाली दो खियां, आगरे का विषयांसक मनुष्य, फोटोगाफर और भील, राजा राजकुमार और गाड़ी वनाने वाला एक ऋ'ग्रेज, नाटकशाला, एक साहूकार की दो श्चियां, एक ठग साधु के भेष में एक नीतिवान राजा ने रुपया च्यार लिया, राजकुमारी का पिंडरोगी पति, काशी में पढ़ा हुआ लङ्का, स्कोटलेंड का लड़का और लोर्ड मेयर, एक अन्धा, राजकन्या और पंडित का लङ्का, एक मूर्ख

मनुष्य श्रौर टट्टू लोभीराम वैदय, श्रपना ही वनाया हुशा नाटक का तमाशा, एक चमत्कार वाला साधु, संत और तीन मुमुक्षु, श्रायुर्वेद विशारद वैद्य, राजकन्या का गर्व, ब्राह्मण नशा करके पागल हुश्रा, भेड़ियों की टोली में एक लड़का, दो फैदी, साहूकार श्रौर मोची ये दृशन्त हैं।

इस प्रंथ की भाषा खत्यन्त सरलं होने से सामान्य भाषा ज्ञान वाले भी इससे लाभ उठा सकते हैं। वेदान्त जैसे विषयको छात्यन्त सरलता से समकाने वाला यह अन्य सबके लिये संप्राह्य है। कपड़े की मजबूत जिल्द मूल्य ६० १॥) डाक खर्चा छाता।

#### उपासना ।

इस पुस्तक में विविध प्रकार की उपासनाकों का सविस्तर प्रणान करते हुये उनके रहस्य को भी सममाया है। साकार, सगुण, निर्मुण, कार्यब्रह्म की प्रतीक उपासना और कारणब्रह्म की क्राहंग्रह उपासना—इनको करने की रीति दिखलाई है। शास्त्रानुसार स्वयम् ध्यनुभव करके पुस्तक की रचना की गई है इसीसे जैसे अत्यन्न उपदेश हो रहा हो ऐसा स्पष्ट बॉध होता है।

उपासना करने के समय में शरीर मन और ध्येय आदिक को कहां और किस प्रकार रखना आदि सन बहुत सादी भाषा में सममाया है; इसमें भूल होने से कौनसी भूल से किस प्रकार हानि होती है यह भी वतला दिया है। दृष्टांत रूप से विष्णु की साकार उपासना का विवेचन है; इस प्रकार अन्य देव देवी की उपासना भी कर सकते हैं। इस पुस्तक के अनुसार अद्धा सहित उपासना करने वाले अभ्याससे सुलभता के साथ समाधि को प्राप्त कर सकते हैं और इष्ट की प्राप्ति होती है। इसके अनुसार उपासना करके आत्म साचात्कार किये हुए मनुष्य इस समय भी मौजूद हैं।

उपासना में मनका भाव किस प्रकार का होना चाहिए उसे सममाने के लिये राजकुमार अवीचितं की रानीका दृष्टांत दिया है। अनेक आपत्तियां सहन करते हुए भी रानी अपने भावसे विचलित नहीं होती।

बहालोक श्रीर परमपद की प्राप्ति के लिय मुिकनाथ जाने वाले दो मुसाफरों का दृष्टांत है। मुिकनाथ जाते हुए भी भोग की लालसा से बहालोक की प्राप्ति होना दिखलाया है। ब्रह्मी-पासना में ज्ञान श्रीर उपासना के भेद को सममाते हुए गुलाम राजा बना इस दृष्टांत से परमपदकी प्राप्तिका कथन किया है। कई प्रकार से मिन्न २ प्रकार की ब्रह्मोपासना को सममाया है। ॐकार की उपासना जिसमें मावक श्रानुसार उपासना का फल श्रीर स्थान कोष्टक देकर के सममाया है। पांच सित्रों की मुसा-फरी श्रीर भिन्न भिन्न फल का वर्णन है। श्रार्जु न श्रीर दुर्योधन

के दृष्टांत से दोनों की कामना के अनुसार फल में किस प्रकार भेद हुआ यह समभाया है।

गायत्री का मार्मिक रहस्य मेदी वर्णन है। एक अलौकिक मंदिर के दृष्टांत से गायत्री को सममाया है और समुद्र पार के राजा का भी दृष्टांत है। ऐसे ही ॐकार का भी वर्णन है और उसे सममने को भूमा का अलौकिक दृश्य दृष्टांत है।

- श्रन्त में उपासना करते हुए सिद्धि को प्राप्त हुर एक मस्तराम का कथन किया हुआ नहातरंग है जो मुमुचुओं के श्राहितीय भावको दृढ़ करने के लिये बहुत ही उपयोगी है । उपासकों को यह पुस्तक श्रवस्य लाभ पहुंचाती है। मृल्य ॥) डाक खर्चा श्रलग ।

#### कौश्ख्य गीतावली।

#### भाग-१-२

वेदान्त केसरी में आई हुई कविताओं का संग्रह । कविता रोचक सरत और ज्ञानके संस्कारों को प्रदीप्त करने वाली तथा अवर्ण, मनन और निदिष्यासन रूप हैं। कर्ता पं० शंकरलाल कौशल्य (मोलेबाबा) प्रत्येक माग का मूल्य ।=)

### वेदान्तं स्तोत्र संग्रह ।

श्रीमच्छद्भराचार्य्य सादि के प्रतिभाशाली वेदान्त के मुख्य २ चुने हुए २१ सोत्रों का संप्रह किया गया है श्रीर. प्रत्येक स्तोत्र का द्यर्थ भी सरल भाषा में दिया गया है जो थोड़े पढ़े हुए मुसुजुद्यों को भी नित्य पाठ ख्रौर श्रवण में श्रांति उपयोगी हैं। कई सन्यासियों ने भी इसे बहुत पसंद किया है। मूल्य प्रति पुस्तक ॥) सब पुस्तकों का डाक खर्च प्राहकों की देना होगा।

#### वेदान्त केसरी ।

मासिक पत्र-नवाँ साल चारह है वार्षिक मूल्य ३) पिछले प्रत्येक सालकी बारह श्रंकों की बंधी हुई जिल्द का मूल्य ३) डाक महसूल श्रलग ।

> च्यवस्थापक— वेदान्त केसरी, वेलमगंज-आगरा।



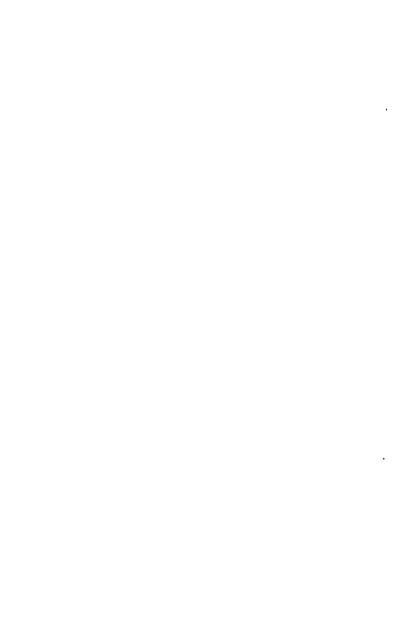